# महाकवि हरिचन्द्र : एक अनुशीलन

\*

डॉ. पन्नालाक साहित्याचार्य



भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन

कोकोदय सम्बमाका : सम्याक ३८९ सम्पादक एवं नियोजक सस्यासम्ह जैन सम्बद्धाः



Lokodava Series Title No 389
MAHAKAVI HARICHANDRA
EK ANUSHILAN
(Theis)
DR PANNALAU SAHITYACHARYA
First Edition 1975
Price Rs 14 00



#### BHAR AT IYA JNANPITH B/45 47 Connaught Place NFW DFLHI-110001

महाकवि हरिचन्द्र एक अनुशोलन डॉ पन्नालाल साहित्याचार्य

प्रकाशक
भारतीय ज्ञानपीठ
बी/४५-४० कॅनॉट प्लेस नवी दिल्ली-११०००१
प्रथम सस्करण ११०६
प्रक्च १४ रुपये
सुद्रक
सन्मति मुद्रणालय
दुर्गाकृष्ठ मार्ग, वाराणसी-२११००६

#### प्राक्कथन

मध्यप्रदेश के सागर-अंचल में जिन-विद्या का विशेष प्रगमन हुआ है। सुदूर प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र के वन-कुजों में ऋषि-मुनियों ने तप स्वाध्याय-निरत होकर ज्ञान-विज्ञान की वृद्धि के साथ ही साथ उसे सर्वजन-सुलम भी बनाया है। इस दिशा में प्राचार्य, डॉ पन्नालाल जैन का अनवरत प्रयास अनुत्तम है। उनकी हिन्दी और सस्कृत की बहुविथ कृतियों से विद्वानों और जिज्ञासुओं को प्रेरणा क्लिंग है।

प्रस्तुत प्रन्थ 'महाकिव हरिचन्द्र एक अनुशीलन' डॉ जैन का शोध-निबन्ध है। इस प्रन्थ पर सागर विश्वविद्यालय ने उन्हें पी-एच डी. उपाधि से समलकृत किया है। डॉ जैन ने इसमें मानव व्यक्तित्व के विकास और सास्कृतिक उपलब्धियों का सूक्ष्म दृष्टि से अनुसन्धान किया है। आशा है, आधुनिक युग के चारित्रिक निर्माण की दिशा का निर्धारण करते समय विचारको और राष्ट्र-निर्माताओं को इसमें बहुमूल्य सामग्री मिलेगी।

हम कामना करते हैं कि प्राचार्य जैन अपनी लेखनी से भारत-भारती को निरन्तर निर्भर करने रहें।

> —रामजी उपाध्याय अध्यक्ष, सस्कृत विभाग सागर विश्वविद्यालय, सागर

#### प्रस्तावना

महाकवि हरिचन्द्र सस्कृत साहित्य जगत् के प्रक्यातनामा कि हैं। कोमलकान्त-पदावलों के द्वारा नवीन-नवीन अर्थ का प्रतिपादन करना किव की विशेषता है। यह किव, कल्पनाओं के अन्तरिक्ष में उड़ान भरने में सिद्ध हुआ है तो इसके अगाध सागर में डुबकी लगाने में भी अतिशय निपुण है। इनकी 'धर्मशर्माम्युद्य' और 'जीवन्धरचम्पू' ये दो अमर रचनाएँ है। 'धर्मशर्माम्युद्य' में पन्द्रहवें तीर्थंकर धर्मनाय और 'जीवन्धरचम्पू' में जीवन्धर स्वामों का जीवन-चरित विणत है। कथा पौराणिक है परन्तु किव ने उसे काव्यमयी भाषा में ऐसा अवतीर्ण किया है कि उसे पढ़कर पाठक का हृदय भाव-विमोर हो जाता है।

धर्मशर्माम्युदय और जीवन्धरचम्पू दोनो ही ग्रन्थ मेरे द्वारा सम्पादित तथा हिन्दी अनुवाद से अलकृत हो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हो चुके हैं। दोनो ग्रन्थों की प्रस्तावनाओं में ग्रन्थकर्ता तथा काव्य की विधाओं पर सिक्षस-सा प्रकाश डाला गया है। इस 'महाकवि हरिचन्द्र एक अनुशीलन' नामक शोध-प्रवन्ध में उन्हीं दो ग्रन्थों की विस्तृत समीक्षा की गयी है। ग्रन्थकर्ता के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालने के अतिरिक्त ग्रन्थों की अभ्यन्तर सामग्री का परिचय तथा शिशुपालवध, किरातार्जुनीय, नैषध तथा चन्द्रप्रभचरित आदि ग्रन्थों से तुलनात्मक उद्धरण भी अकित किये गये है।

इस शोध-प्रबन्ध के चार अध्यायो का सिक्षप्त सार निम्न प्रकार है।

#### प्रबन्धसार

#### प्रथमाध्याय

#### काव्यधारा

'महाकवि हरिचन्द्र एक अनुशीलन' नामक इस शोध-प्रबन्ध मे चार अध्याय है। प्रथमाध्याय मे 'आधारभूमि' और 'कथा' नामक दो स्तम्भ है। 'आधारभूमि' स्तम्भ के १ काव्यधारा, २. महाकवि हरिचन्द्र—व्यक्तित्व और कृतित्व, ३ अभ्युदयनामान्त काव्यो को परम्परा और ४ महाकाव्य-परिभाषानुसन्धान नामक चार स्तम्भो में—पद्यकाव्य, गद्यकाव्य और चम्पूकाव्यो की चर्चा करते हुए चम्पूकाव्यो का ऐतिहासिक क्रम से परिचय दिया गया है। नलचम्पू, यशस्तिलकचम्पू, जीवन्धरचम्पू और पृष्टेवचम्पू का कर्ता के

साथ परिचय दिया गया है। अन्य-- 'चम्पू रामायण,' 'भागवतचम्पू' तथा 'आनन्द-वृन्दावनचम्पू' आदि प्रसिद्ध चम्पूकाव्यो का उनके कर्ता के साथ नामोल्लेख किया गया है।

# महाकवि हरिचन्द्र-व्यक्तित्व और कृतित्व

महाकवि हरिचन्द्र का परिचय देते हुए कहा गया है कि वे नोमक वश के कायस्थ कुलोत्पन्न आद्रंदेव और रथ्या के पुत्र थे। इनके छोटे भाई का नाम लक्ष्मण था। गुरु के प्रसाद से इन्हें वाक्सिद्धि प्राप्त हुई थी। यह दिगम्बर जैन धर्म के अनुयायी थे। इनका समय ११वी और १२वी शताब्दी के मध्य आँका जाता है। इनके रचे हुए 'धर्मशर्माम्युदय' और 'जीवन्धरचम्पू' ये दो ग्रन्थ उपलब्ध है। 'धर्मशर्माम्युदय' महाकाव्य है और 'जीवन्धरचम्पू' यथानाम चम्पूकाव्य है।

धर्मशर्माम्युदय में जैन धर्म के पन्द्रहवें तीर्थंकर धर्मनाथ का चिरत्र लिखा गया है और जीवन्धरचम्पू में भगवान् महावीर स्वामी के समकालीन क्षत्रिय-शिरोमणि श्री जीवन्धर स्वामी का चिरत्र अकित किया गया है। कुछ विद्वानो, प्रमुख रूप से श्री नाथू-रामजी प्रेमी का अभिमत था कि जीवन्धरचम्पू किसी अन्य लेखक की रचना है परन्तु दोनो ग्रन्थों के वर्णन-सादृश्य से यह सिद्ध किया गया है कि ये दोनो ग्रन्थ एक ही हिरिचन्द्र की रचनाएँ है। दोनों की भाषा और भाव का सादृश्य, अनेक उद्धरण देकर सिद्ध किया गया है। जीवन्धरचम्पू का प्रकाशन प्रेमीजी के जीवनकाल में हो चुका था अगेर उन्हीं की सम्मति से हुआ था। जब मैंने छपने के पूर्व उसकी प्रस्तावना उनके पास भेजी तब उन्होने धर्मशर्मियुदय और जीवन्धरचम्पू के नुलनात्मक उद्धरण देखकर उक्त तथ्य को स्वीकृत कर लिया था।

महाकिव हरिचन्द्र का व्यक्तित्व महान् था। कालिदास, माघ, भारिव आदि महाकिवियो की श्रेणी में इनका नाम लिया जाता है। मँहाकाव्य के समस्त लक्षण इनकी कृतियो में अवतीर्ण है। पण्डितराज जगन्नाथ ने काव्य के प्राचीन-प्राचीनतर लक्षणों का समन्वय करते हुए अपने रसगगाधर में काव्य का लक्षण लिखा है—'रमणीयार्थ-प्रतिपादक शब्द काव्यम्' अर्थात् रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करनेवाला शब्द-समूह काव्य है। वह रमणीयता चाहे अलकार से प्रकट हो, चाहे अभिधा, लक्षणा या व्यजना से। मात्र सुन्दर शब्दों से या मात्र सुन्दर अर्थ से काव्य, काव्य नहीं कहलाता किन्तु दोनों के सयोग से ही काव्य, काव्य कहलाता है। महाकित हरिचन्द्र ने अपने काव्यों में शब्द और अर्थ—दोनों को वडी सुन्दरता के साथ सँजोया है।

### काव्यवेभव

रस, व्विन, गुण, रीति और अलकार—साहित्य की इन समस्त विधाओ का इनकी रचनाओ में अच्छा निर्वाह हुआ है। उपमा-उत्प्रेक्षा आदि अर्थालकार, अनुप्रास- यमक आदि शब्दालकार, अलक्ष्यक्रम-स्यम्य, अर्थान्तर-सक्रमितवाच्य आदि ष्विनि, मावूर्य-ओज आदि गुण तथा वैदर्भी-पाचाली आदि रीति के विविध उदाहरण देकर धर्मशर्माम्युदय और जीवन्धरचम्मू के काव्यवैभव का दिग्दर्शन कराया गया है।

धर्मशर्माम्युदय तथा जीवन्धरचम्पू के अनेक स्थल इतने अधिक कौतुकावह हैं कि उन्हें पढ़कर सह्दय पाठक हर्षविभोर हो जाता है। सज्जन-दुर्जन-प्रशसा, चन्द्रप्रहण, जरा, पुष्पावचय, जलकोडा तथा चन्द्रोदय आदि का वर्णन किन ने जिस चमत्कार-पूर्ण वाणी में किया है उससे उनकी काव्य-प्रतिभा साकार हो उठी है।

### अभ्युदयनामान्त काव्यो की परम्परा

संस्कृत-साहित्य में अभ्युदयनामान्त कान्यो की भी एक वडी शृक्षला है। उस शृंखला में हम जिनसेनाचार्य के 'पार्काभ्युदय' का महत्त्वपूर्ण स्थान देखते हैं। इसमें उन्होंने कालिदास के मेघदूत के समस्त रलोकों को समस्या पूर्ति के रूप में आत्मसात् करके तीर्थंकर पार्श्वनाथ का दिन्य चरित लिखा है। नवी शती के शिवस्वामी का 'किफिणिम्युदय' भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। यादवाभ्युदय, भरतेरवराभ्युदय, सालवाभ्युदय, रामाभ्युदय, नलाभ्युदय, अच्युतरामाभ्युदय और रघुनाथाभ्युदय मी सस्कृत-साहित्य की गरिमा को बढा रहे हैं। इसी परम्परा में महाकिव हरिचन्द्र का यह 'धर्मशर्माभ्युदय' महाकान्य आता है जिसमें पन्द्रहवें जैन-तीर्थंकर धर्मनाथ का चरित्र निबद्ध किया गया है।

### महाकाव्य परिभाषानुसन्धान

विश्वनाथ किवराज ने साहित्य दर्पण के षष्ठ परिच्छेद में ३१५ से ३२५ क्लोक तक महाकाव्य की जिस परिभाषा का उल्लेख किया है वह धर्मशर्माम्युदय में पूर्ण रूप से घटित होती है। धीरोदात्त नायक के गुणो से युक्त, क्षत्रियवशोत्पन्न धर्मनाथ तीर्यंकर इसके नायक है। शान्त रस अगी रस है, शेष रस अग रस हैं। जीवन्धरचम्पू की रचना गद्य-पद्यमय है इसलिए वह चम्पूकाव्य मे आता है। उसमें भी धीरोदात्त नायक जीवन्धर स्वामीका चरित्र अकित है। उसका भी अगी रस शान्त रस है और अग रस के रूप में सब रसो का अच्छा विन्यास है। इसके दशम लम्भ मे वीर रस का प्रवाह उच्चकोटि का है। इसका शब्दविन्यास और वर्णनक्रम आश्चर्यजनक है।

#### कथा का आधार

द्वितीय स्तम्भ मे धर्मशर्माम्युदय और जीवन्धरचम्पू की कथाओ का आधार बत्लाते हुए दोनो के आख्यान दिये गये हैं।

### धर्मशर्माभ्युदय का आख्यान

भरतक्षेत्र के उत्तर कोशलदेश में राजा महासेन रहते थे। उनकी रानी का नाम मुद्रता था। पति-पत्नी में अगाध प्रेम था। अवस्था ढल गयी परन्तु सन्तान उत्पन्न नहीं हुई। दम्पती का मन उत्कण्टित होने लगा। प्रचेतस् मृति ने राजा के बताया कि तुम्हारे यहाँ तीर्यंकर धमंनाथ का जन्म होनेवाला है। इसी सन्दर्भ में उन्होन धर्मनाथ के पूर्वभवो का वर्णन किया। समय आने पर रानी सुन्नता ने धर्मनाथ को जन्म स्था। सर्वन्न आनन्द छा गया। देवो ने जन्मकल्याणक का उत्सव किया। इस प्रकरण में सुरेर पर्वत, देवसेना तथा क्षीरसमुद्र का उत्तम वर्णन हुआ है। धर्मनाथ तीर्थंकर ने बाल्य काल को ध्यतीत कर ज्यो ही यौवन अवस्था में पदार्पण किया त्यो ही उनके शरीर की आभा दिन दूनी रात चौगुनी विस्तृत होने लगी।

विदर्भदेश के राजा प्रतापराज ने अपनी पुत्री श्रुगारवती के स्वयवर में युव-राज धर्मनाथ को आमन्त्रित करने के लिए दूत भेजा। पिता की आज्ञानुसार युवराज धर्मनाथ ने विदर्भदेश के लिए प्रस्थान किया। इस सन्दर्भ में किव ने गगा नदी का और दशम सर्ग में विन्ध्याचल का नाना छन्दों में वर्णन किया है। ऋतुचक्र, वनकीडा, पृष्पावचय, जलकीडा, चन्द्रोदय, मधुपान, सुरतगोष्ठी तथा प्रभात आदि काव्य के विविध अयो का अलकार पूर्ण भाषा में निरूपण किया है। विदर्भदेश में पहुँचने पर प्रतापराज ने युवराज को बड़े सम्मान के साथ अगवानी, को। स्वयवर में अनेक राजकुमार एकतित हुए। सिखयों के साथ श्रुगारवती ने स्वयवर-मण्डप में प्रवेश किया। सखी ने सब राजकुमारों का वर्णन किया। अन्त में श्रुगारवती ने युवराज धर्मनाथ के गले में वर-माला डाल दी। युवराज ने वैभव के साथ राजभवन में प्रवेश किया। वर-वधू को देखने के लिए नारियों के हृदय उत्कण्ठा से भर गये। विधिपूर्वक विवाह सस्कार हुआ। इसी बीच पिता महासेन का पत्र पाकर धर्मनाथ पत्नीसहित विमान हारा घर चले गये। कुछ असहिष्णु राजकुमारों ने सुषेण सेनापित का प्रतिरोध किया परन्तु वे बुरी तरह पराजित हए।

बहुत समय तक राज्य करने के बाद उल्कापात देख धर्मनाथ ससार से विरक्त हो तपश्चर्या करने के लिए उद्यत हुए। देवों ने उनके दीक्षाकल्याणक का उत्सव किया। कुछ समय बाद उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ और वे चराचर विश्व के ज्ञाता हो गये। समवसरण की रचना हुई। उसमें स्थित होकर दिव्यध्विन के द्वारा उन्होंने तस्वोपदेश दिया। अन्त में वे सम्मेदाचल से मोक्ष को प्राप्त हुए।

#### जीवन्धरचम्पू का आख्यान

राजपुर नगर में राजा सत्यन्धर रहते थे। जनकी रानी का नाम विजया था। राजा सत्यन्धर, विषयासक्ति के कारण, राज्य का भार काष्टागार को मींपकर अन्त पुर में रहने लगे। रानी विजया ने गर्भ धारण किया। जब प्रसव का समय आया तब काष्टागार ने राजद्रोह वश राजा सत्यन्धर को सेना से घेरकर मार डाला। युद्ध में जाने के पूर्व सत्यन्धर ने एक मयूरयन्त्र के द्वारा गर्भवती विजया को आकाश में उडा दिया। सार्यकाल में वह मयूरयन्त्र राष्ट्रपुर के श्मशान में उतरा । वहीं वनचोर अन्यकार के बीच रानी ने कथा-नायक जीवन्थर को जन्म दिया ।

एक देवी ने चम्पकमाला दासी के देव में आकर रानी की परिचर्या की। सद्योजात पुत्र को नगर का यन्त्रोत्कट सेठ छे गया। उसने अच्छी तुरह उसका पालन-पोषण किया। रानी विजया दण्डकवन में एक तापसी के वेच में रहने लगी। जीवन्तर ने विद्याष्ययन किया। आर्यनन्दी गुरु ने उनकी अन्तरास्मा को उत्तम संस्कारों से स्सस्कृत किया। गन्धर्वदत्ता तथा गुणमाला के साथ उनका विवाह हुआ। काष्टागार उनकी प्रभुता से मन ही मन की झता था। एक बार उसने जल्लादों को बादेश दिया कि इसे जान से मार दें। जल्लाद श्मशान में ले गये परन्तु जीवन्थर कुमार के द्वारा उपकृत सुदर्शन यक्ष उन्हें आकाश-मार्ग से अपने स्थान पर हे गया और बडे सम्मान के साथ उनकी सेवा करने लगा। कुछ समय बाद तीर्थयात्राके उद्देश्य से जीवन्धर कुमार यत्र-तत्र भ्रमण करते रहे । इस सन्दर्भ में उनके कई विवाह हुए । जन्म से ही बिख्नुडी माता विजया के साथ उनका मिलन हुआ । एक वर्ष बाद वैभव के साथ वे राजपुर वापस आये। वहाँ दो कन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ। अन्त में मन्त्रणा के उद्देश्य से अपने मामा गोबिन्दराज से मिलने के लिए विदर्भदेश गये और गुप्त मन्त्रणा कर गीविन्दराज के साथ राजपुर वापस आये । यहाँ लक्ष्मणा के स्वयवर में चक्र वेष-कर उसके साथ विवाह किया और काष्टागार के साथ युद्ध कर उसे समाप्त किया। अपना राज्य पाकर वे प्रमुदित हुए ।

सुदर्शन यक्ष ने जीवन्धर स्वामी का राज्याभिषेक किया। उन्होने बारह वर्ष के लिए पृथिवी का लगान छोड दिया। प्रजा का जीवन आनन्द से ज्यतीत होने लगा। अनन्तर ससार से विरक्त हो उन्होने दीक्षा धारण की और तपश्चर्या कर राजगृही के पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया।

इस प्रबन्ध में उनका आख्यान उत्तरपुराण के अनुसार दिया गया है और टिप्पण में अन्य ग्रन्थों के तुलनात्मक टिप्पण देकर उसकी विशेषता सिद्ध की गयी है।

### द्वितीयाध्याय

दितीयाध्याय के प्रथम स्तम्भ का नाम साहित्यिक सुषमा है। इसके अन्तर्गत सर्वप्रथम धर्मशर्माम्युदय की काव्य-पीठिका का परिचय देने के अनन्तर उसके काव्यवैभव का प्रदर्गन किया गया है। इस वैभव के प्रदर्शन में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, श्लेष, परिसक्या, अर्थान्तरन्यास, भ्रान्तिमान् और दीपक आदि अलकारों के महाकाव्यगत उदाहरण देकर सिद्ध किया गया है कि यह महाकाव्य साहित्यिक सुषमा से अत्यन्त सुशोभित है। अलकार ही नही, ध्वनि की सुषमा भी इसकी शोका बढा रही है।

इसके अनन्तर 'जीवन्घरचम्पू की काम्यकला' तथा 'जीवन्घरचम्पू का

उत्प्रेक्षाकोक इन दो सन्दर्भ केखों के द्वारा जीवन्यरचम्पू की काध्यकला और उसकी उत्प्रेक्षाक्प लम्बी-लम्बी उडानों का दिग्दर्शन कराया गया है। दोनों ही लेखों में काध्यगत अनेक उदाहरण सानुवाद प्रस्तुत किये गये हैं। जीवन्धरचम्पू की गद्य भी अपनी निराली छटा रखता है। इसे देख, ऐसा लगता है कि महाकवि हरिचन्द्र के हृदय में न जाने कितने असंख्य शब्दो का भाण्डार भरा हुआ है। रस के अनुरूप शब्दो का विन्यास करना इनके गद्य की विशेषता है।

रस, काव्य की आत्मा है अत उसके परिपाक की ओर किव का घ्यान जाना आवश्यक है। दोनो ही ग्रन्थों में किव ने प्रशार के दोनो भेद, हास्य, करूण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत, बीभत्स और शान्त इन नौ रसो का यथावसर अच्छा वर्णन किया है। जिस रस से काव्य का समारोध होता है वह अंगी रस कहलाता है। इस दृष्टि से दोनो ही काव्यो का अगी रस शान्त रस है परन्तु विभिन्न अवसरो पर अगभूत रसो का भी पूरा-पूरा घ्यान रखा गया है। अनुष्टुप छन्द तथा चित्रालकार की विवशता के कारण यद्यपि धर्मशर्मायुद्य मे वीररस का परिपाक अच्छा नहीं हो पाया है तथापि जीवन्धर-चम्पू मे यह सब परतन्त्रता न होने से वीररस का परिपाक पराकाष्टा को प्राप्त हुआ है। उसके दशम लम्भ सम्बन्धों ३० पृष्ठों में युद्ध का वह वर्णन है जिसमें वीररस अजस्य गित से प्रवाहित हुआ है। रस, अलकार, गुण और रीति के समान छन्द भी काव्य के प्रधान अग है। लिखते हुए गौरव होता है कि दोनो ही ग्रन्थों में रसानुरूप प्राय समस्त प्रसिद्ध छन्दों का प्रयोग किया गया है। इस सन्दर्भ मे दोनो ग्रन्थों के समस्त श्लोकों के छन्दों की छानबीन की गयी है। क्षेमेन्द्र के सुवृत्ततिलक के अनुसार ही इन काव्यों में छन्दों का प्रयोग हुआ है।

#### आदान-प्रदान

इस स्तम्भ के अन्तर्गत सर्वप्रथम बताया गया है कि 'जीवन्घरचरित' को उपजीव्य बनाकर सस्कृत, अपभ्रश, कर्णाटक, तिमल तथा हिन्दी आदि में कितने काच्य उपजीवित हुए है उनका उल्लेख किया गया है। प्रत्येक किव अपने से पूर्ववर्ती किवयों के काव्यों से कुछ ग्रहण करता है तो आगे आनेवाले किवयों के लिए विरामत के रूप में बहुत कुछ दे जाता है। इस सन्दर्भ में विविध उद्धरणों को उद्धृत कर यह सिद्ध किया है कि महाकिव हरिचन्द्र ने कालिदास, भारिब, बाण, दण्डी, माध तथा वीरनन्दी आदि किवयों से क्या ग्रहण किया है तथा श्रीहर्ष और अर्हदास आदि किवयों के लिए क्या दिया है।

'शिश्वपालविष और धर्मशामिन्युदय' तथा 'चन्द्रप्रभचरित और धर्मशामिन्युदय' इन प्रकरणों में दोनो ग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन कर यह प्रकट किया गया है कि किससे किसने क्या लिया है। दोनों में कितना सादृश्य और कितनी हीनाधिकता है। वस्तुत ये समीक्षात्मक लेख इस स्तम्भ के महत्त्वपूर्ण अग बन गये है।

#### **हतीयाध्या**य

#### तीर्थंकर

तृतीयाध्याय में १ सिद्धान्त, २ वर्णन और ३ प्रकृति-निरूपण ये तीन स्तम्म रखे गये हैं। प्रथम स्तम्भ में तीर्थं कर कैसे हुआ जाता है इसका विग्वर्शन कराने के लिए वर्शन-विशुद्धि आदि सोलह भावनाओं का वर्णन किया गया है। इस समय 'तत्त्वार्थसूत्र' आदि प्रन्थों में जिन दर्शन-विशुद्धि आदि सोलह भावनाओं का वर्णन उपलब्ध है, उनका मूल स्रोत क्या है यह बताने के लिए षट्खण्डागम के सूत्रों की छानबीन की गयी है तथा उनके उद्धरण देकर दोनों की मुलना की गयी है। इस सबका वर्णन तीर्थं कर की पृष्ठभूमि शीर्षक से किया है।

### जैन सिद्धान्त और जैनाचार

भगवान् धर्मनाय ने सर्वज्ञ होने के बाद जो तत्त्वोपदेश दिया था उसका कुछ विस्तार से वर्णन किया गया है। जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्त्व है। इन सभी का अच्छा वर्णन इस सन्दर्भ में किया गया है। जीवन्धरचम्पू के भी विभिन्न प्रकरणों में जैनाचार—श्रावक के कर्तब्यों का अच्छा निदर्शन प्राप्त है अत उसका भी सप्रमाण सकलन किया गया है।

#### चार्वाक-दर्शन

धर्मशर्माम्युदय के चतुर्थ सर्ग में चार्वाक दर्शन का पूर्वपक्ष और उत्तर-पक्ष के द्वारा समीचीन दिग्दर्शन कराया गया है। काव्य में दर्शन जैसा नीरस विषय भी सरस हो गया है यह महाकवि की काव्यप्रतिभा का ही महत्त्व मानना चाहिए। चार्वाक-दर्शन आत्मा का अस्तित्व स्वीकृत नहीं करता है बत उसमें परलोक साधक तपश्चरणादि क्रियाओं को कोई महत्त्व नहीं दिया गया है परन्तु किव ने सुयुक्तियों के द्वारा आत्मा का अस्तित्व सिद्ध कर तपश्चरणादि क्रियाओं की सार्थकता सिद्ध की है।

### देश और नगर वर्णन

द्वितीय स्तम्भ में देश, नगर, नारी-सौन्दर्य, नेपथ्यरचना, राजा, देवसेना, सुमेरु पर्वत, क्षीरसमुद्र तथा विन्ध्याचल का वर्णन पृथक्-पृथक् लेखों के द्वारा किया गया है। धर्मशर्माम्युदय और जीवन्धरचम्पू इन दोनों ही ग्रन्थों में देश और नगर का वर्णन करने के लिए किव ने जिस अलकार-विच्छित्ति का दर्शन कराया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इस प्रसग में अनेक उद्धरण देकर उपर्युक्त तथ्य को सिद्ध किया है।

### नारी-सौन्दर्य

नारी प्रारम्भ से ही ससार के आकर्षण का केन्द्र रही है, अत कवियो ने, कलाकारों ने तथा चित्रकारों ने उसे अपनी रचना का लक्ष्य बनाया है। महाकवि हरिचन्द्र ने दोनों ही काक्यों में नारी के सौन्दर्य का वर्णन जिस खूबी से किया है वह उनकी काक्य-प्रतिभा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। इस स्तम्भ में सुवता और गन्धर्वदत्ताके नखिशाख-वर्णन सम्बन्धी अनेक पद्म उद्धृत कर उल्लिखित सस्य की पृष्टि की गयी है।

#### राजा

राजा, ससार के सात परम स्थानों में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। शिष्टानुग्रह और दृष्टनिग्रह राजा के प्रमुख कार्य है। साम, दाम, दण्ड और भेद—इन बार उपायो तथा सन्धि, विग्रह, यान आदि छह गुणो का घारक होना, राजा के लिए आवश्यक है। राजा के इन सब गुणो का वर्णन दोनो ग्रन्थों में अच्छी तरह किया गया है। धर्मशर्मास्युदय में राजा महासेन और राजा दशरथ का तथा जीवन्धरचम्पू में राजा सत्यन्धर का वर्णन साहित्यिक और राजनीतिक विधाओं से परिपूर्ण है।

#### देवसेना

भगवान् धर्मनाथ का जन्माभिषेक करने के लिए सौधर्मेन्द्र, अपनी चतुरिंगणी सेना के साथ सुमेरु पवत पर गया है। वहाँ हाथी, घोडे, रथ और पयादे इन चारो अगो का अच्छा वर्णन हुआ है। स्वभावोक्ति अलकार ने किव की तूलिका के द्वारा अकित रेखाचित्रों में रग भरने का काम किया है।

### सुमेरु

वसुषा के समान घरातल से एक लाख योजन ऊँचे सुमेरु पर्वत के पाण्डुकवन में स्थित पाण्डुक शिला पर तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है। इस प्रसग में सुमेरु पर्वत का वर्णन आया है। किव ने श्लेष, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलकारों के द्वारा उसका सुन्दर वर्णन किया है।

#### क्षीर सागर

देवों की पिक्तियाँ अभिषेक का जल लेने के लिए क्षीरसमुद्र गयी है। इस सन्दर्भ में क्षीरसमुद्र के वर्णन का प्रसग आया है। मालिनी छन्द में लहराते हुए समुद्र का वर्णन बड़ा मनोरम जान पड़ता है। ऐसा लगता है मानो किव की उत्प्रेक्षाएँ पाठक के मन को अन्तरिक्ष में उड़ा ले जा रही है।

#### विनध्यगिरि

विदर्भदेश को जाते समय युवराज धर्मनाथ ने विन्ध्याचल पर निवास किया था। इसी सन्दर्भ में उसका वर्णन आया है। 'नानावृत्तमय कश्चित् सर्ग ' इस सिद्धान्त के अनुसार किय ने उसका नाना वृत्तो—छन्दो में वर्णन किया है। अर्थालकार तो है ही पर यमक नामक शब्दालकार भी यहाँ अपनी अद्भुत छटा दिखला रहा है।

### प्रकृति-निरूपण

तृतीय स्तम्भ में प्रकृति-निरूपण की चर्चा की गयी है।

### ऋतुचक

धर्मशर्माम्युदय के ११वें सर्ग में द्रुतिवलिन्बत छन्द के द्वारा बसन्त आदि छह ऋतुओं का बडा सुन्दर वर्णन हुआ है। चतुर्थ पाद में स्थित एक पद का यमक पाठक के मन को लुमा लेता है। जीवन्धरचम्पू के चतुर्थ लम्म में आया हुआ वसन्त ऋतु का वर्णन भी अपने आपमें परिपूर्ण है।

#### तपोवन

तीर्थयात्रा के प्रसग में जीवन्धर स्वामी ने तपीवन मे ब्रिश्नाम किया है। इस प्रसग में तपोवन में पाये जानेवाले विविध अगो का वर्णन किय ने अपनी स्वामाविक वाग्धारा में किया है। यहाँ अलंकार की विच्छित्ति नही है किन्तु परमार्थ का प्रशान्त वर्णन है। जटाधारी साधु, वन्य पशुओ का निर्भय विचरण और मुनि बालिकाओं को सदयवृत्ति को देखकर मोही मानव एक बार कुछ विचार करने के लिए उद्यत हो उठता है।

### जीवन्धरचम्पू का प्रकृति-वर्णन

जीवन्धरचम्पू के प्रकृति-वर्णन ने भवभूति के प्रकृति-वर्णन को निष्प्रभ-सा कर दिया है। जीवन्धर स्वामी ने घनघोर अटिवयो में एकाकी भ्रमण किया है। वहाँ उन्होंने दावानल में रुके हुए हाथियो के झुण्ड देखे है। गरजते और बरसते हुए मेघ देखे है। कल-कल करते हुए पहाडी निर्झर और रंग-बिरगे फूलो से सुशोभित वन की वसुन्धरा को भी देखा है।

### सूर्यास्तमन आदि का वर्णन

धर्मशर्माम्युदय में सूर्यास्त, तिमिर-प्रसार और चन्द्रोदय आदि का वर्णन किय ने जिस अलकारपूर्ण भाषा में किया है उसे देख सहृदय पाठक का हृदय बौसीं उछलने लगता है। इस सन्दर्भ में अनेक पद्म उद्धृत कर किन को प्रतिभा का दिग्दर्शन कराया गया है।

### प्रभात-वर्णन

संस्कृत साहित्य में शिशुपाल का प्रभात-वर्णन प्रसिद्ध है पर जब हम धर्मशर्मा-म्युद्य के प्रभात-वर्णन को देखते हैं तब वह निष्प्रभ दिखाई देने लगता है। शिशुपाल में यत्र-तत्र अघलीलता के भी दर्शन होते हैं पर धर्मशर्माम्युद्य में शालीनता का पूर्ण ध्यान रखा गया है।

# चतुर्थाध्याय

#### मनोरजन

चतुर्थ अघ्याय के पाँच स्तम्भ हैं। उनमें से प्रथम स्तम्भ में मनोरंजन का निदर्शन कराते हुए पुष्पावचय और जलक्रीडा का वर्णन किया गया है। पुष्पावचय में स्त्रियों की सरलता और पृष्पों की वचकता का अच्छा चित्रण हुआ है। जलक्रीडा भी कौतुक बढानेवाली है। इस सन्दर्भ में शिशुपालवध, धर्मशर्माम्युदय और जीवन्धरधम्पू के विविध उद्धरण देकर उनकी समीक्षा की गयी है।

#### प्रकीणैंक निर्देश

दितीय स्तम्भ मे शिशुवर्णन, प्रबोधगीत, स्वयवर-वर्णन, चन्द्रग्रहण और जरा का अद्भुत वर्णन, सज्जन-प्रश्नसा, दुर्जन-निन्दा, पुत्र के अभाव में होनेवाली विकलता और तीर्थंकर की जननी—सुव्रता द्वारा स्वप्न-दर्शन इन सबका पृथक्-पृथक् लेखो में वर्णन है। धर्मशर्माभ्युदय का स्वयवर-वर्णन रघुवंश के स्वयवर-वर्णन से प्रभावित है, इसका उद्धरणो द्वारा समर्थन किया गया है। जीवन्धरचम्पू का प्रबोधगीत भी रघुवंश के प्रबोधगीत का अनुसरण करता है, यह बतलाया गया है। पुत्र के अभाव में होनेवाली विकलता का वर्णन करते समय चन्द्रप्रभ मे प्रतिपादित विकलता का भी वर्णन किया गया है। इस स्तम्भ मे चन्द्रग्रहण तथा जरा के अद्भुत वर्णन पर प्रकाश डालते हुए उस प्रकरण के अनेक श्लोक उद्धृत किये गये हैं।

# नोतिनिकुज

नीतिनिकुज नामक तृतीय स्तम्भ मे दोनो ही ग्रन्थो मे आये हुए सुभाषितो का पृथक्-पृथक् सग्रह किया गया है। सुभाषित, उस प्रकाश स्तम्भ के समान है जो पथभ्रान्त पृरुषो को सही मार्ग पर लगाया करते है। अप्रस्तुत-प्रशमा अथवा अर्थान्तरन्यास के रूप मे अनेक सुभाषित इन ग्रन्थो में अवतीर्ण हुए है। सुभाषितो के अतिरिक्त घर्मशर्माम्युदय मे राजा महासेन के द्वारा युवराज धर्मनाथ के लिए जो नीति का उपदेश और राज्य-शासन का दिग्दर्शन कराया गया है वह बाण के शुकनासोपदेश का स्मरण कराता है। इस सन्दर्भ में चन्द्रप्रभवरित के नीत्युपदेश का भी उल्लेख हुआ है। भक्तहृदय जीवन्धरकुमार ने तीर्थयात्रा के प्रसग में जहाँ-तहाँ जिनेन्द्र भगवान् की जो स्तुति की है उसका 'भिक्तगगा' नाम से निदर्शन किया गया है।

# सामाजिक दशा और युद्ध निदर्शन

इस स्तम्भ में जीवन्धरचम्पू से प्रतिफलित होनेवाली सामाजिक दशा का वर्णन करते हुए वैवाहिक, परिघान, राजनियक, युद्ध और वाहन, शैक्षणिक, यातायात और धार्मिक व्यवस्थाओ पर प्रकाश डाला गया है। घर्मशर्माम्युदय तथा जीवन्धरचम्पू के युद्ध-वर्णन की भी विश्वद वर्षा की गयी है। इस सन्दर्भ में शिशुपालवध, किरातार्जुनीय तथा चन्द्रप्रभवरित के युद्ध-वर्णन की भी समीक्षा की गयी है।

# भौगोलिक निर्देश और उपसंहार

पचम स्तम्भ में रत्नपुर, हेमागंद देश न्तया जीवन्घर स्वामी के भ्रमण-क्षेत्र में आये हुए स्थानों का परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है। यह सिद्ध किया गया है कि रत्नपुर, बिहार प्रान्त के पटना का निकटवर्ती कोई नगर रहा है और हेमागद देश, मैसूर प्रान्त के अन्तर्गत कोई मण्डल रहा है।

इसी स्तम्भ में धर्मशर्माम्युदय के सस्कृत टीकाकार यशस्कीति के जीवन-परिचय पर विचार किया गया है। अन्त में धर्मशर्माम्युदय और जीवन्धरचम्पू के अनुशीलन रूप में लिखे हुए इस शोध-प्रबन्ध का उपसहार किया गया है। \*

#### परिशिष्ट

परिशिष्ट में ४४ सहायक ग्रन्थ और ग्रन्थकारों की सूची दी गयी है। प्रस्तावना में काव्य-विधा के उद्धरण देकर मैं शोध-प्रबन्ध को पुनरुक्त नहीं करना चाहता हैं।

इस शोध-प्रबन्ध के लिखने में श्रीमान् डॉ. रामजी उपाध्याय एम ए., पा-एच. डी, डी लिट्, अध्यक्ष सस्कृत विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर ने पूर्ण सहयोग दिया है। उन्होने प्रबन्ध को बड़े मनोयोग से देखा है तथा आवश्यक परिवर्तन और परिवर्धन कराया है। उनकी इस कृपा के लिए मैं आभारी हूँ। सागर विश्वविद्यालय ने इस प्रबन्ध को स्वीकृत कर महाकवि के ग्रन्थ-रत्नो से साहित्यिक क्षेत्र को अवगत कराया, इसकी प्रसन्नता है।

भारतीय ज्ञानपीठ के माध्यम से इस प्रबन्ध का प्रकाशन हो रहा है इसके लिए मैं उसके सचालको, प्रमुख रूप से उसके मन्त्री श्री बाबू लक्ष्मीचन्द्रजी एम ए का अत्यन्त आभारी हूँ जिनकी उदार कृपा से ही इसका प्रकाशन हो रहा है। प्रबन्ध के लिखने में जिन ४४ ग्रन्थ तथा ग्रन्थकारों का सहयोग प्राप्त हुआ है उनके प्रति नम्न श्रद्धामाव प्रकट करता हुआ तुटियों के लिए क्षमाप्रार्थी हूँ।

सागर १ अगस्त १६७५ विनीत पन्नालाल साहित्याचार्य

# विषय-सूची

#### प्रथम अध्याय

### म्तम्भ १ वाधारभूमि

३–२०

१ काव्यवारा, २ महाकवि हरिचन्द्र—व्यक्तित्व और कृतित्व, ३ अभ्युदयनामान्त काव्यो की परम्परा, ४ महाकाव्य—परिभाषा-नुसन्धान।

#### स्तम्भ २: कथा

**२१-**४३

५ घर्मशर्माम्युदय की कथा का आधार, ६ जीवन्धरचम्मू की कथा का आधार, ७ घर्मशर्माम्युदय का आख्यान, ८ जीवन्धरचरित का तुलनात्मक अध्ययन, ९ जीवन्धरचम्मू के प्रमुख पात्रो का चरित्र-चित्रण।

#### द्वितीय अध्याय

### स्तम्भ १ साहित्यिक सुषमा

४७-८६

१० घर्मशर्माम्युदय की काव्य-पीठिका, ११ घर्मशर्माम्युदय का काव्य-वैभव, १२ जीवन्घरचम्पू की काव्यकला, १३ जीवन्घरचम्पू का उत्प्रेक्षा-लोक, १४ घर्मशर्माम्युदय का रस-परिपाक, १५ जीवन्घरचम्पू का रस-प्रवाह, १६. जीवन्घरचम्पू का विप्रलम्भ म्युगार और प्रणय-पत्र, १७ जीवन्घरचम्पू में शान्त रस की पावन घारा, १८ धर्मशर्माम्युदय में छन्दो की रसानुगुणता, १९ जीवन्घरचम्पू में छन्दो-योजना।

#### स्तम्भ २ आदान-प्रदान

२०. जीवन्धरचरित की उपजीव्यता, २१ उपजीव्य और उपजीवत, २२ शिशुपालवध और धर्मशर्माम्युदय, २३. चन्द्रप्रभचरित और धर्मशर्माम्युदय।

#### तृतीय अध्याय

#### स्तम्भ १ सिद्धान्त

१०५-११८

२४ तीर्यंकर को पृष्ठभूमि, २५ धर्मशर्माम्युदय में जैन-सिद्धान्त, २६. जीवन्धरचम्पू मे जैनाचार, २७ धर्मशर्माम्युदय में चार्वाक दर्शन और उसका निराकरण।

### स्तम्भ २ : वर्णन

११९-१४४

२८ धर्मशर्माम्युदय मे देश और नगर-वर्णन, २९. जीवन्धरचम्पू का नगरी-वर्णन, ३०. धर्मशर्माम्युदय का नारी-सौन्दर्य, ३१ जीवन्धरचम्पू मे नारी-सौन्दर्य का वर्णन, ३२ जीवन्धरचम्पू की नेपथ्य-रचना, ३३ राजा, ३४ देवसेना, ३५. सुमेह, ३६ क्षीरसमुद्र, ३७ विन्ह्यगिरि।

### स्तम्भ ३: प्रकृति-निरूपण

१४५–१५६

३८ धर्मशर्माम्युदय का ऋतुचक्र, ३९ जीवन्धरचम्पू का तपोवन, ४० जीवन्धरचम्पू का प्रकृति-वर्णन, ४१ सूर्यास्तमन, तिमिरोद्गति, चन्द्रोदय, पानगोष्टी आदि, ४२ धर्मशर्माम्युदय का प्रभात-वर्णन।

### चतुर्थ अध्याय

# स्तम्भ १ आमोद-निदर्शन (मनोरजन)

१५९-१६७

४३ धर्मशर्माम्युदय मे पुष्पावचय और जलक्रीडा, ४४. जीवन्धरचम्पू का वसन्त-वभव।

### स्तम्भ २ प्रकीर्णंक निर्देश

१६८-१८३

४५ जीवन्घरचम्पू मे शिशु-वर्णन, ४६ जीवन्घरचम्पू का प्रबोध-गीत, ४७ धर्मशर्माम्युदय का स्वयवर-वर्णन, ४८ चन्द्रग्रहण और जरा का अद्भुत वर्णन, ४९ सज्जन-प्रशसा और दुर्जन-निन्दा, ५० पुत्रामाव-वेदना, ५१ स्वप्नदर्शन। स्तम्भ ३: नीति-निकुंज

१८४-१९१

५२ धर्मशर्माम्युदय का सुभाषितिनिचय, ५३. धर्मशर्माम्युदय का नीत्युपदेश और राज्य-शासन, ५४ जीवन्धरचम्पू का सुभाषितसचय, ५५ जीवन्धर स्वामी की भक्तिगगा।

स्तम्भ ४ . सामाजिक दशा और युद्ध-निदर्शन

१९२-२०१

५६ जीवन्धरचम्पू से ध्वनित सामाजिक स्थिति, ५७ धर्मशर्माम्युदय का युद्धवर्णन और चित्रालकार, ५८. जीवन्धरचम्पू का युद्धनिरूपण।

स्तम्भ ५ : भौगोलिक निर्देश और उपसहार

२०२-२०७

५९ धर्मशर्माम्युदय का रत्नपुर, ६० जीवन्धर का हेमागृद देश और उनका भ्रमण-क्षेत्र, ६१ धर्मशर्माम्युदय के संस्कृत-टीकाकार, ६२ उपसहार, ६३ अन्त्यनिवेदनम् ।

#### परिशिष्ट

सहायक-ग्रन्थ-सूची

२०८-२१०

#### प्रथम अध्याय

### स्तम्भ १: आघारभूमि

- १ काव्यधारा
- २. महाकवि हरिचन्द्र-व्यक्तित्व और कृतित्व
- ३ अभ्युदयनामान्त काव्यो की परम्परा \*
- ४ महाकाव्य--परिभाषानुसन्धान

#### स्तम्भ २: कथा

- ५ धर्मंशर्माभ्युदय की कथा का आधार
- ६. जीवन्धरचम्पू की कथा का आधार
- ७ धर्मशर्माभ्युद्यं का आख्यान
- ८ जीवन्धरचरित का तुलनात्मक अध्ययन
- ९ जीवन्धरचम्पू के प्रमुख पात्रो का चरित्र-चित्रण

# स्तम्भ १: त्र्राधारभूमि

#### काव्यधारा

#### पद्यकाव्य

श्रव्यकाव्य के पद्य, गद्य और चम्पू इन तीन भेदों में पद्यकूव्य अत्यन्त विस्तृत है। भगवती शारदा ने वैदिक दुरूह गीतों की कारा से मुक्ति पाकर ज्योंही किवयों की कमनीय कत्पनाओं से ओतप्रोत काव्यकाल में पदार्पण किया त्योही भास, कालिदास, अश्वघोष, भारिव, भवभूति, माघ, हरिचन्द्र, बीरनन्दी और श्रीहर्ष आदि किवयों ने विविध ग्रन्थ रूप पारिजात-पुष्पों से उनकी चरण-वन्दना की। यही कारण है कि सस्कृत का पद्य-साहित्य-रूप उपवन आज भी विविध प्रबन्ध-पादपों से हरा-भरा है। पद्य शब्द की निष्पत्ति 'पद गतों' धातु से हुई है। उसकी निष्कित्त है 'पत्तु योग्य पद्यम्' अर्थात् जो गतिशील हो वह पद्य कहलाता है। वस्तुत पद्य कितना गतिशील है, यह कहने की आवश्यकता नही। सस्कृत साहित्य हो नहीं, विश्व का समस्त साहित्य आज पद्य-रचना से प्रभावित है।

#### गद्यकाव्य

'गदितु योग्य गद्यम्' इस निरुक्ति से गद्य शब्द की निष्पत्ति 'गद व्यक्ताया वाचि' घातु से होती है और उसका अर्थ होता है स्पष्ट कहने के योग्य। तात्पर्य यह है कि मनुष्य, जिसके द्वारा अपना अभिप्राय स्पष्ट कह सके वह गद्य है। पद्य की मात्राओं और गणों की परतन्त्रता में मनुष्य ऐसा जकड जाता है कि खुलकर पूरी बात कहने की उसमें सामर्थ्य ही नहीं रहती। कर्ता, कर्म, क्रिया और उसके विशेषणों का जो स्वाभाविक क्रम होता है वह भी पद्य में समाप्त हो जाता है। कर्ता कही पड़ा है, कर्म कही है, क्रिया कही है और उनके विशेषण कही हैं। बिना अन्त्रय की योजना किये पद्य का अर्थ लगाना भी कठिन हो जाता है परन्तु गद्य में यह असगति नहीं रहती। ह्दंय यह स्वीकृत करना चाहता है कि भाषा में गद्य प्राचीन है और पद्य अर्वाचीन। शिशु के मुख से जब वाणी का सर्वप्रथम स्रोत फूटता है तब वह गद्य-रूप में ही फूटता है। पद्य का प्रवाह प्रबुद्ध होने पर जिस किसी के मुख से ही फूट पाता है सबके नहीं।

पद्य-साहित्य की इतनी प्रचुरता और लोकप्रियता के होने पर भी गद्य-साहित्य ही स्थिर ज्योति-स्तम्भ के समान कल्पनाओं के अन्तरिक्ष में उडनेवाले कवियों को मार्ग- दर्शन करा रहा है। विद्वानों के वैदुष्य की परख किवता से न होकर गद्य से ही होती देखी जाती है। अब भी सस्कृत साहित्य में यह उक्ति प्रचिलत है—'गद्य कवीना निकणं वदन्ति' अर्थात् गद्य-काव्य ही किवयों की कसौटी है। किव के वैदुष्य की हीनता, किवता-कामिनी के अचल में सहज ही छिप सकती है पर गद्य में नहीं। किवता में छन्द की परतन्त्रता किव की रक्षा के लिए उन्नत प्राचीर का काम देती है पर गद्य-लेखक की रक्षा के लिए कोई प्राचीर नहीं रहती। गद्य-साहित्य की विरलता में उसकी किठनाई भी एक कारण हो सकती है। क्योंकि गद्य लिखने की क्षमता रखनेवाले विद्वान् अल्प ही होते आये है। यही कारण है कि सस्कृत-साहित्य में काव्य की शैली से गद्य लिखनेवाले लेखक अंगुलियों पर गणनीय है। यथा—वासवदत्ता के लेखक सुबन्धु, कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक बाण, दशकुमार-चरित के लेखक दण्डी, गद्यचिन्तामणि के लेखक वादीभसिंह, तिलक-मजरी के लेखक घनपाल और शिवराज-विजय के लेखक अम्बिकादत्त व्यास। चम्पू-साहित्य के रूप में पद्यों के साथ गद्य लिखनेवाले लेखक इनकी अपेक्षा कुछ अधिक है।

गद्य की घारा सदा एक रूप मे प्रवाहित नहीं होती, किन्तु रस के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है। रौद्र अथवा वीर रस के प्रकरण में जहाँ हम गद्य की समाय-बहुल गौडी-रीति-प्रधान रचना देखते हैं वहाँ प्रुगार तथा शान्त आदि रसो के सन्दर्भ में उसे अल्प-समास से युक्त अथवा समास-रहित वैदर्भी-रोतिप्रधान देखते हैं। सस्कृत गद्य-साहित्य में बाण की कादम्बरी का जो बहुमान हैं वह उसकी रसानुरूप शैली के ही कारण है। नाटकों में गद्य का दीर्घ-समासरहित रूप ही शोमा देता है। सस्कृत-नाटकों में भवभूति के मालती-माधव और हस्तिमल्ल के विक्रान्त-कौरव का गद्य नाट्य-साहित्य के अनुरूप नहीं प्रतीत होता। जिस गद्य को सुनकर दर्शक को झटिति भावाव-बोध न हो वह नाटकोचित नहीं है। भास और कालिदास की भाषा नाटकों के सर्वथा अनुरूप है।

### चम्पू-काव्य

'गद्यपद्यमय काव्य चम्पूरित्यिभिधीयते' इस लक्षण के अनुसार चम्पू-काव्य उस मिश्र काव्य का नाम है जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण रहता है। इस मिश्रण का समुचित विभाग यही प्रतीत होता है कि भावात्मक विषयो का वर्णन पद्य के द्वारा हो और वर्णनात्मक विषयो का वर्णन गद्य के द्वारा हो, परन्तु उपलब्ध चम्पू-काव्यो में इस विभाग की उपलब्ध कम होती है।

चम्पू-कान्य, गद्य कान्य का ही प्रकारान्तर से सवर्धन प्रतीत होता है इसीलिए इसका उदय-काल गद्यकान्य के सुवर्णयुग के पश्चात् आता है। यही कारण है कि दशम शताब्दी से पूर्वरचित चम्पू की उपलब्ध अभी तक नहीं हुई है। यद्यपि गद्य और पद्य का मिश्रण वैदिक सहिताओ, विशेषकर कृष्ण-यजुर्वेदीय सहिताओं में भी उपलब्ध है तथापि वह चम्पू का प्रकार नहीं माना जा सकता। पद्य के साथ गद्य को मिश्रित करने की पद्धति विक्रम की दिलीय शताब्दी में भी परिलक्षित होती है। आर्यसूर की 'जातकमाला' इसका सुन्दर दृष्टान्त है। हरिषेण की प्रयाग-प्रशस्ति में भी पद्य के साथ गद्य की समन्वित रचना पायी जाती है अत इन्हें चम्पू-काब्य के पूर्व-रूप मानने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं जान पहती परन्तु काब्य के सम्पूर्ण लक्षणों से समन्वित चम्पू-काब्य का जो रूप आज उपलब्ध है वह उनमें नहीं है।

लोगो की रुचि विभिन्न प्रकार की होती है, कुछ लोग तो गद्यकान्य को अधिक बाहते हैं और कुछ पद्यकान्य को अच्छा मानते हैं, पर चम्पूकान्य में दोनो का घ्यान रखा जाता है इसलिए वह सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। महाकवि हरिचन्द्र ने जीवन्घरचम्पू के प्रारम्भ में कहा भी है—

> गद्याविल पद्मपरम्परा च प्रत्येकमप्यावहित प्रमोदम् । हर्षप्रकर्षं तनुते मिलित्वा द्वाग् बाल्यतारुण्यवतीव कान्ता ॥

अर्थात् गद्यावली और पद्यावली—दोनो ही प्रमोद उत्पन्न करती है फिर हमारा यह काव्य तो दोनो से युक्त है। अत मेरी यह रचना बाल्य और तारुण्य अवस्था से युक्त कान्ता के समान अत्याह्माद उत्पन्न करेगी।

सस्कृत का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चम्पू, त्रिविकम भट्ट का नलचम्पू

इसमे नल-दमयन्ती की कथा गुम्फित है। सात उच्छ्वासो मे ग्रन्थ पूर्ण हुआ है। श्लेष, परिमख्या आदि अलकार पद-पद पर इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। पदिविन्यास इतना सरस और सुकुमार है कि किव की कला के प्रति मस्तक श्रद्धावनत हो जाता है। इसी किव की दूसरी रचना 'मदालसाचम्प्' भी है। यह किव ई ९१५ मे हुआ है। इसका दूसरा नाम 'यमुना-त्रिविक्रम' भी प्रसिद्ध है।

### यशस्तिलकचम्पू

आचार्य सोमदेव के यशस्तिलकचम्पू की रचना ९५९ ई में हुई है। इस चम्पू में आचार्य ने कथा-भाग की रक्षा करते हुए कितना प्रमेय भर दिया है यह देखते ही बनता है। इसके गद्य कादम्बरी से भी बढ़-चढकर हैं, कल्पना का उत्कर्ष अनुपम है, कथा का सौन्दर्य प्रन्थ के प्रति आकर्षण उत्पन्न करता है। सोमदेव ने प्रारम्भ में ही लिखा है कि जिस प्रकार नीरस तृण खानेवाली गाय से सरस दूध की धारा प्रवाहित होती है उसी प्रकार जीवनपर्यन्त न्याय-जैसे नीरस विषय में अवगाहन करनेवाले मुझसे यह काव्यसुधा की धारा बह रही है। इस प्रन्थ-रूपी महासागर में अवगाहन करनेवाले बिद्धान् ही समझ सकते हैं कि आचार्य सोमदेव के हृदय में कितना अगाध वैदुष्य भरा है। उन्होंने एक स्थल पर स्थय कहा है कि लोकवित्त्व और कितना अगाध वैदुष्य भरा है। उन्होंने एक स्थल पर स्थय कहा है कि लोकवित्त्व और कितना कि वर्णन करनेवाला है। इस महाग्रन्थ में आठ समुच्छ्वास हैं। अन्त के तीन समुच्छ्वासो में सम्यन्दर्शन तथा

उपासकाष्ययनाम का विस्तृत और समयानुरूप वर्णन है। तृतीय समुच्छ्वास में राजनीति की विशद चर्चा है। आचार्य सोमदेव का नीतिवाक्यामृत नीतिशास्त्र का उत्तम प्रन्थ है। इसके सूत्र, प्रसिद्ध टीकाकार मिल्लनाथ ने कितने ही स्थलो पर उद्घृत किये हैं। इनका एक 'अघ्यात्मामृततरिगणी' ग्रन्थ भी है जिसकी रचना अत्यन्त प्रौढ़ है। प्रम्थ पद्यमय है। यह मेरे द्वारा सम्पादित और अनूदित होकर अहिंसा मन्दिर दिल्ली से प्रकाशित हो चुका है।

### जीवन्धरचम्पू

यशस्तिलकचम्पू के पश्चात् महाकवि हरिचन्द्र का जीवन्धरचम्पू मिलता है। इसकी कथा वादीभसिंह की 'गद्यचिन्तामणि' अथवा 'क्षत्रचूडामणि' से ली गयी है। यद्यपि जीवन्घर स्वामी की कथा का मूल स्रोत गुणभद्र के उत्तर-पुराण में मिलता है तथापि चम्पू में मूल कथा से नाम तथा कथानक सम्बन्धी भिन्नता है। इसमें प्रत्येक लम्भ की कथा-वन्तु तथा पात्रों के नाम आदि गद्यचिन्तामणि से मिलते-जुलते हैं। महाकवि के इस काव्य में भगवान् महावीरस्वामी के समकालीन क्षत्रचूडामणि श्री जीवन्धरस्वामी की कथा गुम्फित की है। पूरी कथा अलौकिक घटनाओं से भरी है। जीवन्घरस्वामी का चरित्र-चित्रण इतना उत्कृष्ट है कि उससे उनका क्षत्रचूडामणित्व अर्थात् क्षत्रियो का शिरोमणियना अनायास सिद्ध हो जाता है। इस काव्य की रचना में किव ने विशेष कौशल दिखलाया है। अलकार की पुट और कोमलकान्त-पदावली बरबस पाठक के मन को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। इसमें कवि की निसर्गसिद्ध प्रतिभा झलकती है, इसीलिए प्रकरणानुकूल अर्थ और अर्थानुकूल शब्दों के चयन में उसे अल्प भी प्रयत्न नहीं करना पड़ा है। कितने ही गद्य तो इतने कौतुकावह है कि उन्हें पढ़कर किव की प्रतिभा का अलौकिक चमत्कार दृष्टिगोचर होने लगता है। नगरीवर्णन, राजवर्णन, राज्ञीवर्णन, चन्द्रोदय, सूर्योदय, वनक्रीडा, जलक्रीडा, युद्ध आदि'काव्य के समस्त वर्णनीय विषयो को कवि ने यथास्थान इतना सजाकर रखा है कि देखते ही बनता है। गद्यचिन्तामणि और क्षत्रचुडामणि के समान इसमें भी ग्यारह लम्भ है।

### पुरुदेवचम्पू

इसके पश्चात् चम्पू कान्यो में महाकित अर्हद्दास के पुरुदेवचम्पू का स्थान या नाम आता है। इसमें श्लेष, परिसख्या तथा उत्प्रेक्षा आदि अलकारो की विच्छित्त अपना प्रमुख स्थान रखती है। इसके दस स्तवको में भगवान् ऋषभदेव तथा उनके पुत्र भरत और बाहुबली की कथा चिंचत है। आदि के तीन स्तवको में भगवान् ऋषभदेव के पूर्वभवों का वणन है और उसके आगे के स्तवको में उनकी पचकल्याणक-रूप कथा का

१ भारतीय ज्ञानपीठ बाराणसी से प्रकाशित (सम्पादन और सस्कृत हिन्दी टांका-पन्नालाल साहित्याचार्य)।

वर्णन किया गया है। वैसे तो इसके सभी स्तवक विशिष्ट कवि-प्रतिभा के परिचायक है पर चतुर्थ स्तवक से छेकर आगे के स्तवकों में कवि-प्रतिभा का विशिष्ट दर्शन होता है। इसके रचयिता अर्हदासजी तेरहवी शती के अन्तिम भाग के विद्वान् है। इन्होंने अपने आपको जैन वाड्मय के प्रसिद्ध विद्वान् पं आशाधरजी का शिष्य घोषित किया है।

तदनन्तर मोजराज के 'चम्पूरामायण', अभिनव कालिदास के 'मागवतचम्पू', किव कर्णपूर के 'आनन्दवृन्दावनचम्पू', जीव गोस्वामी के 'गोपालचम्पू', अनन्त किव के 'चम्पूमारत', केशवमट्ट के 'नृसिंहचम्पू', रामनाथ के 'चन्द्रशेखरचम्पू', श्रीकृष्ण किव के 'मन्दारमरन्दचम्पू' और पन्त विट्ठलदेद के 'गजेन्द्रचम्पू' आदि ग्रन्थ दृष्टि में आते हैं। आचार्य बलदेव उपाघ्याय के उल्लेखानुसार एक सौ इक्तीस चम्पूकाव्यो के नाम तथा अस्तित्व का परिज्ञान होता है। जबिक डॉ छिवनाथ त्रिपाठी ने अपनी 'चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एव ऐतिहासिक अध्ययन' नामक कृति में २४५ चम्पूकाव्यो की सूची दी है। इनमें अधिकाश रचनाएँ अब भी अप्रकाशित है। इस अल्पकाय निवन्ध में समस्त चम्पूकाव्यो का परिचय दे सकना शक्य नहीं है, इसलिए कुछ प्रकाशित रचनाओं का परिचय व नाम देकर ही सन्तोष घारण किया है। इस प्रासगिक भूमिका के अनन्तर महाकिव हिरचन्द्र और उनके ग्रन्थो का अनुशोलन किया जाता है।

### महाकवि हरिचन्द्र व्यक्तित्व और कृतित्व

महाकाव्यो में 'घर्मशर्माम्युदय' और चम्पूकाव्यों में 'जीवनघरचम्पू' प्रसिद्ध ग्रन्थ है। घर्मशर्माम्युदय के प्रत्येक सर्ग के तथा जीवनघरचम्पू के प्रत्येक लम्भ के अन्त में दिये हुए पृष्पिकावाक्यों से और घर्मशर्माम्युदय के उन्नीसर्वे सर्ग के ९८-९९ इलोकों के द्वारा रचित षोडशदल कमलबन्ध से सूचित 'हरिचन्द्रकृत धर्मजिनपतिचरितम्' पद से तथा उसी मर्ग के १०१-१०२ इलोकों से निर्मित चक्रबन्ध से निर्गत निम्नाकित—

> आर्द्रदेवसुतेनेद काव्य धर्मजिनोदयम् । रचित हरिचन्द्रेण परमं रसमन्दिरम ॥

रलोक से सिद्ध होता है कि इन दोनो ग्रन्थों के रचियता महाकवि हरिचन्द्र है। यह हरिचन्द्र कौन है? किसके पुत्र हैं और इनके भाई का क्या नाम है? इसका परिचय धर्मशर्माम्युद्ध्य की प्रशस्ति से निकलता है। यद्यपि यह प्रशस्ति सम्पादन के लिए प्राप्त सब प्रतियों में नहीं है, जैसे 'क' प्रति, जो सस्कृत टीका से युक्त है उसमें यह प्रशस्ति नहीं है। इससे संशय होता है कि यह प्रशस्ति महाकवि हरिचन्द्र के द्वारा रचित न हो, पीछे से किसी ने जोड दी हो किन्तु १५३५ विक्रम सवत् की लिखी 'छ' प्रति में यह मिलती है इससे इतना तो सिद्ध होता है कि यह प्रशस्ति यदि पीछे से किसी ने जोडी

१ संस्कृत साहित्य का इतिहास।

२ यह प्रति ऐलक पन्नालाल दि जैन सरस्वती भवन बम्बई की है।

३ यह प्रति भाण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना की है।

है तो १५३५ सवत् से पूर्व ही जोडी है। इसके अतिरिक्त अपने पिता—'आर्द्रदेव' का उल्लेख ग्रन्थकर्ता ने स्वय धर्मशर्माम्मुदय में किया ही है। प्रशस्ति के श्लोकों की भाषा, महाकवि की भाषा से मिलती-जुलती है अत बहुत कुछ सम्भव यही है कि यह ग्रन्थकर्ता की ही रचना है। प्रशस्ति इस प्रकार है—

श्रीमानमेयमहिमास्ति स नोमकाना विश्व समस्तजगतीवलयावतस ।
हस्तावलम्बनमवाप्य यमुल्लसन्ती
वृद्धापि न स्खलति दुर्गपयेषु लक्ष्मी ॥१॥
मुक्ताफलस्थितिरलंकृतिषु प्रसिद्धस्तत्राइंदेव इति निर्मलमूर्तिरासीत् ।
कायस्य एव निरवद्यगुणग्रह सश्रेकोऽपि य कुलमशेषमलचकार ॥२॥
लावण्याम्बुनिधि कलाकुलगृह सौभाग्यसद्भाग्ययो
क्रीडावेश्म विलासवासवलभीभूषास्पद सपदाम् ।
शौवाचारविवेकविस्मयमही प्राणप्रिया शुलिन

शर्वाणीय पतिव्रता प्रणयिनी रथ्येति तस्याभवत् ॥३॥ अहंत्पदाम्भोरुहचञ्चरीकस्तयो सृत श्रीहरिचन्द्र आसीत् । गुरुप्रसादादमला बभूवु सारस्वते स्रोतिस यस्य वाचः ॥४॥ भक्तेन शक्तेन च लक्ष्मणेन निन्यांकुलो राम इत्रानुजेन । य पारमासादितबुद्धिसेतु शास्त्राम्बुराशे परमाससाद ॥५॥ पदार्थवैचित्र्यरहस्यसपत्सर्वस्व-निर्वेशमयात्प्रसादात् । वाग्देवताया समवेदि सम्यैर्य पश्चिमोऽपि प्रथमस्तनूज ॥६॥ स कर्णपीयूषरमप्रवाह रसद्वनेरद्विन सार्थवाह । श्रीधर्मशर्माम्युदयाभिधान महाकवि काव्यमिद व्यधत्त ॥७॥ एष्यत्यसारमिप काव्यमिद मदीय-

मादेयता जिनपतेरनघैश्विरित्रै ।

पिण्ड मृद स्वयमुदस्य नरा नरेन्द्रमुद्राङ्कित किमु न मूर्धीन घारयन्ति ॥८॥
दक्षे साधु परीक्षित नवनवोल्लेखार्पणेनादराद्
यच्वेत कषपट्टिकामु शतश प्राप्तप्रकर्षोदयम् ।
नानाभिङ्गिविचित्रभावघटनासौभाग्यशोभास्पद
तन्न काव्यमुवर्णमस्तु कृतिना कर्णद्वयीभूषणम् ॥९॥

१ मुडिनिब्री के जेन मठ में स्थित २४ नम्बर की पुस्तक में 'नेमदानां' पाठ है। २ 'छ' प्रति में 'राधेति पाठ है।

महाकवि हरिचन्द्र: एक अनुसीस्म

जीयाञ्जैनिमदं मतं शमयतु क्रूरानपीयं कृपा भारत्या सह शीलयत्वविरतं श्रीः साहचयंद्रतम् । मात्सयं गृणिषु त्यजन्तु पिशुना संतोषलीलाजुष सन्त सन्तु भवन्तु च श्रमविद सर्वे कवीना जना ।।१०।।

प्रशस्ति का भाव यह है-

श्रीमान् तथा अपरिमित महिमा को घारण करनेवाला वह नोमक वश या जो समस्त भूमण्डल का आभरण था। जिसका हस्तावलम्बन पा लक्ष्मी, वृद्ध होने पर भी दुर्गम मार्गों में कभी स्खलित नही होती ॥१॥ उस नोमक वश में निर्मल-मृति के धारक वह आईदेव हुए जो अलकारों में मुक्ताफल की तरह मुशोभित होते थे। वह कायस्थ थे, निर्दोष गुगग्राही थे, और एक होकर भी समस्त कुल को अलंकृत करते थे ॥२॥ उनके महादेव के पार्वती की तरह रथ्या नाम की वह प्राणिप्रिया थी, जो सौन्दर्य की सिन्धु थी, कलाओ की कुलभवन थी, सौभाग्य और उत्तम भाग्य की क्रीडाभवन थी, विलास के रहने की अट्रालिका थी, सम्पदाओं के आभूषण का स्थान थी, पवित्र आचार, विवेक और आश्चर्य की भूमि थी ।।३।। उन दोनो के अरहन्त भगवान् के चरण-कमलो का भ्रमर हरिचन्द्र नाम का वह पुत्र हुआ जिसके वचन गुरुओ के प्रसाद से सरस्वती के प्रवाहशास्त्रो में निर्मल थे।।४।। वह हरिचन्द्र श्रीरामचन्द्रजी के समान भक्त तथा समर्थ लघ भाई लक्ष्मण के साथ निराकुल हो बुद्धिरूपी पुल को पाकर शास्त्ररूपी समुद्र के द्वितीय तट को प्राप्त हुआ था।।५।। पदार्थों की विचित्रता-रूप गुप्त सम्पत्ति के समर्पणस्वरूप सरस्वती के प्रसाद से सम्यो ने उसे सरस्वती का अन्तिम पुत्र होने पर भी प्रथम पुत्र माना था ।।६।। जो रस-रूप घ्वनि के मार्ग का सार्थवाह था ऐसे उसी महाकवि ने कानो मे अमत-रस के प्रवाह के समान यह धर्मशर्माम्यदय नाम का महाकाव्य रचा है।।७।। मेरा यह काव्य निसार होने पर भी जिनेन्द्र भगवान् के निर्दोष चरित्र से उपादेयता को प्राप्त होगा। क्या राजमुद्रा से अकित मिट्टी के पिण्ड को लोग उठा उठा-कर स्वय मस्तक पर धारण नही करते ? ॥८॥ समर्थ विद्वानी ने नये-नये उल्लेख अपित कर बड़े आदर के साथ जिसकी परीक्षा की है, जो विद्वानों के हृदय-रूप कसौटी के ऊपर सैकडो बार खरा उतरा है और जो विविध उक्तियों से विचित्र भाव की घटना रूप सौभाग्य का शोभाशाली स्थान है, ऐसा हमारा यह काव्यरूपी सुवर्ण विद्वानो के कर्ण-युगल का आभूषण हो ॥९॥ यह जिनेन्द्र भगवान् का मत जयवन्त हो, यह दया कूर-प्राणियों को भी शान्त करे, लक्ष्मी निरन्तर सरस्वती के साथ साहचर्य-व्रत धारण करे, खलपुरुष गुणवान् मनुष्यो में ईर्ष्या को छोडें, सज्जन सन्तोष की लीला को प्राप्त हो, और सभी लोग कवियों के परिश्रम को जाननेवाले हो ॥१०॥

उक्त प्रशस्ति से विदित होता है कि नोमकवश के कायस्य कुल में आर्द्रदेव नामक एक श्रेष्ठ पुरुषरत्न थे। उनकी पत्नी का नाम रथ्या था। महाकवि हरिचन्द्र इन्हीं के पुत्र थे। प्रशस्ति के पंचम श्लोक में उपमालंकार के द्वारा इन्होंने अपने छोटे माई लक्ष्मण का भी उल्लेख किया है। जिस प्रकार रामचन्द्रजी अपने भक्त और शक्त—समर्थ छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा समुद्र के पार की प्राप्त हुए थे उसी प्रकार महाकवि हिरिचन्द्र भी अपने भक्त तथा शक्त छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा गृहस्थी के भार से निव्यिकुल हो शास्त्र रूपी समुद्र के द्वितीय पार को प्राप्त हुए थे। किव ने यह तो लिखा है कि गृह के प्रसाद से उनकी वाणी निर्मल हो गयी थी पर वे गृह कौन हैं? यह नहीं लिखा। प्रतिपादित पदार्थों के वर्णन से प्रतीत होता है कि वे दिगम्बर-सम्प्रदाय के अनुयायी थे।

यद्यपि यह जन्मना कायस्थ थे और कायस्थो मे वैष्णव धर्म का प्रचार देखा जाता है परन्तु अपने परीक्षा-प्रधान गुण के कारण इन्होंने जैन-धर्म स्वीकृत किया था ऐसा जान पडता है। स्वय जैन न होते हुए केवल अर्थलाभ के उद्देश्य से उन्होंने जैन महाकाथ्यो की रचना की होगी यह सम्भावना नहीं की जा सकती क्योंकि 'धर्मशर्माम्युद्य' और 'जीवन्धरचम्पू' दोनो ही ग्रन्थो में जैन तत्त्व का जो भी वर्णन किया गया है उससे किव की जैनधर्म में पूर्ण आस्था प्रकट होती है। अन्तरग की आस्था के विना ऐसा वर्णन सम्भव नहीं दिखता।

महाकवि, धर्म के विषय में मनुष्य की आस्था को स्वतन्त्र छोड देना अच्छा समझते थे। कोई भी मनुष्य अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म में अपनी आस्था रखने और तदनुसार आचरण करने में स्वतन्त्र है। धर्मशर्मास्युदय के चतुर्थ सर्ग में वर्णित सुसीमा नगरी का राजा दशरथ जैन था परन्तु उसकी सभा में जो मुमन्त्र मन्त्री था वह चार्वाक मत का अनुयायी था। चन्द्रग्रहण को देख राजा दशरथ, ससार शरीर और भोगो से निर्विण्ण होकर मृनि-दोक्षा धारण करने का विचार सभा मे प्रकट करते हैं उसके उत्तर में सुमन्त्र मन्त्री अपनी घारणा के अनुसार परलोक का खण्डन करता हुआ राजा के उस प्रयत्न को व्यर्थ बतलाता है। राजा दशरथ सुमन्त्र के वक्तव्य का सुयुक्तियों से खण्डन तो करते हैं पर यह धमकी नही देते कि तुम हमारे अधीनस्य मन्त्री होकर हमारे धर्म की निन्दा करते हो, साथ ही हमारे प्रयत्न को व्यर्थ बतलाते हो अत हमारे मन्त्री नही रह सकते ? सुमन्त्र मन्त्री के मन में भी यह आतक उत्पन्न हुआ नही दिखता कि मै महाराज के द्वारा स्वीकृत धर्म की बुराई कर चार्वाकमत की प्रशसा करता हैं, इसमे महाराज रुष्ट न हो जायें। इस सन्दर्भ से यह सिद्ध होता है कि महाकवि हरिचन्द्र धर्म के विषय में प्रत्येक मानव को स्वतन्त्र रहने देना चाहते हैं। अपनी रचनाओं में जैन सिद्धान्तो का प्रतिपादन करते हुए वे किसी अन्य सिद्धान्त की कट आलोचना नही करते है इससे किव की धर्म-विषयक उदारता प्रमाणित होती है।

॥४-६६॥ धर्मशरमाम्युदय

देव त्वदारव्धामद विभाति नभ प्रसूनाभरणोपमानस् ।
 जीवार यया तत्त्वमपीह नास्ति कृतस्तनी तत्परलोकवार्ता ॥६३॥
 विहाय तह्रदण्टमहाटहेतोर्वृथा कृथा पार्थिव मा प्रयत्नम् ।
 को वा स्तनाग्राण्यवधूय घेनोर्वृथ्यं विद्य्थो ननु टोग्ध शृह्णम् ॥

महाकिव हरिचन्द्र सरल और विनयी थे। उन्हें इस बात का अहकार नहीं या कि मैं एक बड़ा किव हूँ। ग्रन्थ के प्रारम्भ में अपनी रुघुता बतलाते हुए वे बहुत ही नम्न शब्दों में कहते हैं—

वियत्पद्मप्रान्तपरीक्षणाद्वा तदेतदम्भोनिष्ठिल्ह्वनाद्वा । मात्राधिक मन्दिषया मयापि यद्वर्ण्यते जैनचरित्रमत्र ॥११॥ पुराणपारीणमुनीन्द्रवाग्भिर्यद्वा ममाप्यत्र गतिर्मवित्री । तुङ्गेऽपि सिष्यत्यिषरोहिणोभिर्यद्वामनस्यापि मनोऽभिलाष ॥१२॥

मुझ मन्दबुद्धि के द्वारा भी इस ग्रन्थ में जो जिनेन्द्रदेव का चरित्र कहा जा रहा है सो मेरा यह कार्य समुद्र को लाँघने अथवा आकाश-मार्ग के अन्त के अवलोकन से भी कुछ अधिक हैं—उक्त दोनो कार्य तो अशक्य है ही पर यह कार्य उनसे भी कुछ अधिक अशक्य है।

अथवा पुराण-रचना में निपुण महामुनियों के वचनों से मेरी भी इसमें गित हो जायेगी, क्योंकि सीढियों के द्वारा लघु मनुष्य की भी मनोभिलाषा उत्तुग भवन सम्बन्धी शिखर पर चढने में पूर्ण हो जाती है।

महाकवि हरिचन्द्र की यह विनयोक्ति कालिदास की निम्नाकित विनयोक्ति के अनुरूप है—

क्व सूर्यप्रभवो वश क्व चाल्पविषया मित ।
तितीपुर्दुस्तर मोहादुडुपेनास्मि सागरम् ॥२॥
मन्द कवियश -प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् ।
प्राशुलम्ये फले लोभादुद्बाहुरिव वामन ॥३॥
अथवा क्वतवाद्धारे वशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभि ।
मणौ वज्रसमूत्कोर्णे सुत्रस्येवास्ति मे गिति ॥४॥ (रघुवश सर्ग १)

कवि कहता हे-

नृपो गुरूणा विनय प्रदर्शयन् भवेदिहामुत्र च मङ्गलास्पदम् । स चाविनीतस्तु तनूनपादिव ज्वलन्तशेष दहित स्वमाश्रयम् ॥३४॥ ( सर्ग १८ )

गुरुओ की विनय को प्रदर्शित करनेवाला राजा इस लोक तथा परलोक में मगलभाक् होता है। यदि वही राजा अविनीत—विनयहीन (पक्ष में अवि—मेष रूप वाहन पर भ्रमण करनेवाला) हुआ तो अग्नि के समान प्रज्वलित होता हुआ अपने समस्त आश्य को जला देता है।

महाकवि हरिचन्द्र का परिवार विस्तृत नही था। उन्होने प्रशस्ति में माता-पिता के अतिरिक्त मात्र लक्ष्मण नामक छोटे भाई का उल्लेख किया है। साथ ही यह भी उल्लेख किया है कि उनका वह भाई भक्त और शक्त—दोनो था। अपने अग्रज की सुख-सुविधा का सदा घ्यान रखता था और कुटुम्ब के परिपालन में समर्थ था। भाई के इन गुणों के कारण ही वे गृहस्थों की चिन्ताओं से मुक्तप्राय रहते थे तथा इसीलिए शास्त्र-समुद्र के पारगामी हो सके थे। गृहस्थी की चिन्ताओं में उलझा हुआ मानव सरस्वती की आराधना में निमग्न नहीं हो सकता है। इन्हें अपने भाई की अनुकूलता अपने स्नेह के कारण ही प्राप्त हुई थी। उनका कहना है कि अपने आश्रित मनुष्य को यदि स्नेह से युक्त रखना चाहते हो तो उसे सिद्धार्थ—कृतकृत्य करो—उसकी सुख-सुविधा का पूर्ण ध्यान रखो। यदि कदाचित् उसे सिद्धार्थ न कर सके तो वह पीडित होने पर स्नेह को छोडकर खल—दुर्जन हो जायेगा। इसका श्लेषमय चित्रण देखिए—

अनुज्झितस्नेहभर विभूतये विघेहि सिद्धार्थसमूहमाश्रितम्।

स पीलित स्नेहमपास्य तत्क्षणात्खलीभवन् केन निवार्यते पुन ॥ (१८-१८) स्नेह का भार न छोडनेवाले (पक्ष में तेल का भार न छोडनेवाले ) आश्रित जन को विभूति प्राप्त करने के लिए सिद्धार्थ-समूह—कृतकृत्य (पक्ष मे पीत सरसो ) बना लो। क्योंकि पीडित किया नहीं कि वह स्नेह (पक्ष में तैल) छोडकर तत्क्षण खल— दुर्जन (पक्ष में खलो) होता हुआ पुन किसके द्वारा रोका जा सकता है।

यह भी हो सकता है कि महाकि हिरचन्द्र स्त्री-रहित हो, इसीलिए उनका छोटा भाई उन्हें एकाकी जानकर उनकी सुख-सुविधा का घ्यान रखता हो और वे स्वय भी गाईस्थ्य के चक्र से निवृत्त होने के कारण तत्सम्बन्धी आकुलता में न पडकर शारदा देवी की उपासना में सलग्न हो गये हो। इस आशका का समर्थन इससे भी होता है कि इन्होंने स्त्री के शरीर का जो चित्रण अपने काव्य में किया है उससे स्त्री के प्रति उनका पूर्ण विराग सिद्ध होता है। देखिए—

विष्मुत्रादेर्घाम मध्य वधूना तिन्न ष्यन्दद्वारमेवेन्द्रियाणि ।

श्रोणीबिम्ब स्यूलमासास्यिकूट कामान्याना प्रीतये घिक्तथापि ॥२०-१७॥ स्त्रियो का मध्यभाग मल-मूत्र आदि का स्थान है, इनकी इन्द्रियाँ मल-मूत्रादि निकलने का द्वार है और उनका नितम्बिबम्ब स्थूल मास तथा हिंडुयो का समूह है फिर भी धिक्कार है कि वह कामान्य मनुष्यो की प्रीति के लिए होता है।

यद्यपि महाकवि ने प्रशस्ति में अपने निवास का कुछ भी उल्लेख नही किया है तथापि ग्रन्थान्तर्गत वर्णनों से जान पडता है कि मध्यप्रान्त से उनका अच्छा सम्बन्ध रहा है। उन्होंने उत्तरकोशल देश के रत्नपुर नगर से लेकर विदर्भदेश की कुण्डिनपुरी तक धर्मनाथ की स्वयवर-यात्रा का वर्णन किया है इसी प्रसग के बीच, मार्ग में पडनेवाली गगा नदी का साहित्यिक रीति से सुन्दर वर्णन किया है। विन्ध्याचल का दशमसर्गव्यापी वर्णन यह सूचित करता है कि कवि ने इस पर्वत का साक्षात्कार अवश्य किया है।

इसके अतिरिक्त जीवन्धरचम्पू के सप्तम लम्भ में एक किसान का वर्णन किया है—

> करधृतऋजुतोत्रः कम्बलच्छन्नदेह कटितटगतदात्र स्कन्धसम्बद्धसीर ।

### वनभूवि पथि कश्चिम्नागमत्तस्य पार्श्व

नियतिनियतरूपा प्राणिना हि प्रवृत्ति ॥३॥

जो हाथ में सीधा परेना लिये था, कम्बल से जिसका शरीर आच्छादित था, जिसकी कमर में हैंसिया लटक रहा था तथा जिसके कन्धे पर हल रखा हुआ था ऐसा कोई पुरुष बनभूमि मे उनके समीप आया ।

किसान का यही रूप मध्यप्रदेश मे आज भी देखा जाता है। जान पडता है कि किव की आँखों में मध्यप्रदेश के किसान का यह रूप बार-बार झूलता रहा है तभी तो उसका इतना स्वाभाविक वर्णन किया है।

# हरिचन्द्र नाम के अनेक विद्वान् और महाकवि हरिचन्द्र का समय

'कर्परमजरी नाटिका' में महाकवि राजशेखर ने प्रथम यैवनिका के अनन्तर एक जगह विद्यक के द्वारा हरिचन्द्र का उल्लेख किया है। एक हरिचन्द्र का उल्लेख बाणभट्ट ने 'श्रीहर्षचरित' में किया है। एक हरिचन्द्र विश्वप्रकाशकोष के कर्ता महेश्वर के पूर्वज चरकसहिता के टीकाकार साहसाक नृपति के प्रधान वैद्य भी थे। पर इन सबका 'धर्म-शर्माम्युदय' और 'जीवन्धरचम्पू' के कर्ता हरिचन्द्र के साथ कोई एकीभाव सिद्ध नही होता, क्योंकि धमशर्माम्यदय के रहवें सर्ग मे जैन-सिद्धान्त का जो वर्णन है वह यशस्तिलकचम्पू और चन्द्रप्रभचरित से प्रभावित है अत उसके कर्ता, आचार्य सोमदेव और आचार्य वीरनन्दी से परवर्ती है पूर्ववर्ती नही । 'कर्पूरमजरी' के कर्ता राजशेखर और 'श्रीहर्षचरित' के कर्ता बाणभट्ट पूर्ववर्ती है। जीवन्घरचम्पु और घर्मशर्माम्युदय के कर्ता एक ही हरिचन्द्र है ऐसा आगे तुलनात्मक उद्धरणों से सिद्ध किया जायेगा। जीवन्धरचम्प का कथानक जहाँ वादीभर्सिह सूरि की 'गद्यचिन्तामणि' तथा 'क्षत्रचडामणि' से लिया गया है वहाँ गुणभद्र के 'उत्तरपुराण' से भी वह प्रभावित है अत हरिचन्द्र गुणभद्र से परवर्ती है। साथ ही धर्मशर्माम्युदय में श्रावक के जो आठ मूल-गुणो का वर्णन किया गया है वह यशस्तिलकचम्पू के रचियता सोमदेव के मतानुसार है इसलिए सोमदेव के परवर्ती है। सोमदेव ने यशस्तिलकचम्पृ की रचना १०१६ वि स मे पूर्ण की है। धर्मशर्माभ्युदय की एक प्रति पाटण (गुजरात) के सघवीपाडा के पुस्तक-भण्डार में वि स १२८७ की लिखी विद्यमान है। इससे यह निश्चित होता है कि महा-कवि हरिचन्द्र उक्त सवत से पूर्ववर्ती है। इस तरह पूर्व और पर-अविधयो पर विचार करने से जान पडता है कि हरिचन्द्र ११-१२ शताब्दी के विद्वान है। धर्मशर्माम्यदय

१ विदूषक (ऋज्वेव तिक न भण्यते, अस्माक चेटिका हरिचम्द्र-निस्चिम्द्र-कोटिश-हालप्रभृती-नामिष सुकविरिति)

२ पदश्रनधोज्जवलो हारी कृतवर्णक्रमस्थिति । भट्टारहरिचनद्रस्य गद्यनन्धो नृपायते ॥

१२८७ वर्षे हरिचन्द्र-रुवि-विरिचित-धर्मशर्मा-युद्यकाव्यपुस्तिका श्रीरत्नाकर-सूरि-आदेशेन कीर्त्ति-चन्द्रगणिना तिखितमिति भद्रस् (पाटण के संघवीपाड़ा के पुस्तक-भण्डार की सूची)।

पर कालिदास के रघुवंश, भारिव के किरातार्जुनीय, वीरनन्दी के चन्द्रप्रभचरित, माघ के शिशुपाल-वध की शैली का प्रभाव है, इसका आगे विचार किया जायेगा।

### महाकवि हरिचन्द्र की रचनाएँ

महाकिव हरिचन्द्र की दो रचनाएँ उपलब्ध है—१ धर्मशर्माम्युदय और २ जीवन्धरचम्पू। यद्यपि स्व नाथूरामजी प्रेमी के अनुसार जीवन्धरचम्पू के कर्ता, धर्मशर्माम्युदय के कर्ता से भिन्न है परन्तु धर्मशर्माम्युदय और जीवन्धरचम्पू के भावो तथा शब्दो की समानता से जान पडता है कि दोनो का कर्ता एक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जीवन्धरचम्पू की जो हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है उसके पुष्पिका-वाक्यो में इसके कर्ता हरिचन्द्र का ही उल्लेख किया गया है। ग्रन्थान्त मे ग्रन्थकर्ता ने स्वय अपने नाम का उल्लेख इस प्रकार किया है—

अष्टाभि स्वगुणैरय कुरुपित पुष्टोऽष जीवन्घर सिद्ध श्रीहरिचन्द्रवाड्मयमधुस्यन्दिप्रसूनोच्चयै । भक्त्याराधितपादपद्मयुगलो लोकातिशायिप्रभा निस्तुत्था निरपायसौक्यलहरी सप्राप मुक्तिश्रियम् ॥५८॥

-- जी च लम्भ ११

इस प्रकार जो अपने आठ गुणों से पुष्टि को प्राप्त हुए थे, और हरिचन्द्र किन ने अपने मधुर-बचन-रूपी पुष्पों के समृह से भक्तिवश जिनके दोनो चरण-गमलों की पूजा की थी वे जीवन्धर स्वामी सिद्ध होकर लोकोत्तरप्रभा से युक्त, अनुपम तथा अविनाशी सुख की परम्परा से सुशोभित मुक्तिरूपी लक्ष्मी को प्राप्त हुए।

कीय महोदय अभी हरिचन्द्र को ही जीवन्धरचम्पू का कर्ता मानते हैं। यह कहना कि धर्मशर्मम्युदय को देखकर किसी परवर्ती किव ने उसके भाव और शब्दो को आत्मसात् कर इमकी रचना की है, उचित नहीं जान पडता। मर्मश्न विद्वान् की दृष्टि में यह बात अनायास आ जाती है कि यह बात किव ने अन्यत्र से ली है और यह स्वत लिखी है। अन्तत्नेगत्वा नकल नकल ही है। जिस प्रकार सोमदेव के यशस्तिलकचम्पू के नीतिभाग और नीति-वाक्यामृत में एककर्तृ क होने के कारण पद-पद पर सादृश्य पाया जाता है उसी प्रकार जीवन्धरचम्पू और धर्मशर्माम्युदय में एककर्तृ क होने से पद-पद पर सादृश्य पाया जाता है। दोनो ही ग्रन्थों में रम का प्रवाह, अलकार की पुट और शब्द-विन्यास की शैली एक-सी है। यहाँ मैं दोनो ग्रन्थों के कुछ अवतरण देकर इस विषय को स्पष्ट कर देना उचित समझता हूँ। विस्तार के भय से अवतरणों का अनुवाद नहीं दिया जा रहा है—

१ जेनसाहित्य का इतिहास, हिन्दी ग्रन्थ रतनाकर, सम्बई।

२ ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवन, बम्बई।

३ देखो, प सीताराम जयराम जोशी का 'सस्कृत साहित्य का सक्षिप्त इतिहास'।

### १ धर्मशर्माभ्युदय

अपारससारतमस्यपारे
सन्तरचतुर्वर्गफलानि सर्वे ।
इतीव यो द्वि-द्विदिवाकरेन्दुव्याजेन घत्ते चतुर प्रदीपान् ।—सर्ग १, वलोक ३५

### १ जीवन्धरचम्पू

अपारससारसन्तमसान्धीकृतजीवलोकस्य पुरुषार्थचतुष्टयप्रकाशनायेव दिवाकर-युगलनिशाकरयुगलव्याजेन प्रदीपचतुष्टयमाबिभ्राणे । — पृष्ठ ४

# २ धर्मशर्माम्युदय

जनै प्रतिग्रामसमीपमुच्चै कृता वृषाढ्यैर्वरघान्यकूटा । \*
यत्रोदय।स्ताचलमध्यगस्य विश्वामशैला इव भान्ति भानो ॥—सर्ग १, श्लोक ४८

### २ जीवन्धरचम्पू

उदयास्ताचलमध्यमचारिकन्नस्य सरोजबन्धोर्निश्रमाय वेधसा विरचितैरिव धरा-धरैर्धान्यराशिभरुद्भासितम् । — पृष्ठ ५

# ३ धर्मशर्माभ्युदय

कल्पद्रुमान् कल्पितदानशीलान् जेतु किरुोत्तालपतित्रनार्दै । आहूय दूराद्वितरन्ति वृक्षा फलान्यचिन्त्यानि जनाय यत्र ॥—सर्ग १, इलोक ५५

### ३ जीवन्धरचम्पू

अतिदूरप्रवृद्धशाखाविलसितकैतवेन हस्तमुदस्य विचित्रपर्तात्रविरुतै कल्पपादपान् जेतुमिवाह्यमाने । — पृ ५

### ४ धर्मशर्माभ्यदय

वृद्धि परामुदरमाप यथा यथास्या

श्यामानन स्तनभरोऽपि तथा तथाभूत्।

यद्वा नितान्तकठिना प्रकृति भजन्तो

मध्यस्थमप्युदयिनं न जडा सहन्ते।—सर्ग ६, श्लोक ५

# ४ जीवन्धरचम्पू

यथा यथासीदुदर विवृद्ध तथा तथास्या कुचकुम्भयुग्मम् । श्यामाननत्व सममाप राज्ञा स्वप्नस्य पाकादनुतापकर्ता ॥—लम्भ १, श्लोक ५६ सवृद्धमुदर वीक्ष्य तत्स्तनौ मिलनाननौ । न सहन्ते हि कठिना मध्यस्थस्यापि सपदम् ॥—लम्भ १, श्लोक ५७

### ५ धर्मशर्माभ्युदय

सा भारतीव चतुरातिगभीरमधं
वेलेव गूढमणिमण्डलमम्बुराशे ।
पौरन्दरी दिगिव मेस्तिरोहितेन्दु
गर्भं तदा नृपवधूर्वधती रराज ॥—सर्ग ६

### ५. जीवन्धरचम्पू

सा नरपालसती महाकविमारतीव गम्भीरार्थम्, शारदाब्जसरसीव राजहसम्, रत्नाकरवेलेव मणिम्, पुरन्दरहरिदिवेन्दुमण्डलम् । — पृ २३

# ६ धमंशमभ्युदय

उत्सातपिङ्कलिबिसाविव राजहसी शुभ्री सभृङ्गवदनाविव पद्मकोषौ । तस्या स्तनौ हृदि रसै सरसीव पूर्णे सरेजतूर्गवलमेचकचुचुकाग्री ॥—सर्ग ६, श्लोक ८

# ६ जीवन्धरचम्पू

श्यामानन कुचयुग दघतो वधू सा पाथोजिनीव मधुपाञ्चितकोशयुग्मा । पङ्कास्यहसमिथुना सरसीव रेजे लोलम्बचुम्बितगुलुच्छयुगा लतेव ॥—लम्भ १, पद्य ५८

# ७ धमंशर्माभ्युदय

एकेन तेन बलिना स्वबलेन तस्या भड्कत्वा वलित्रयमवर्धत मध्यदेश ।

॥-सर्ग ६, श्लोक ७

### ७. जीवन्धरचम्पू

मध्यदेशश्चकोराक्ष्या शिशुना बलिना तदा । भड्कत्वा बलित्रय राज्ञस्तापेनाभूत्सम गुरु ॥—लम्भ १, बलोक ६०

### ८. धर्मशर्माभ्युदय

चित्र किमेतिज्जिनयामिनीपितियंथा यथा वृद्धिमनश्वरीमगात् ।
सीमानमुल्लङ्घच तथा तथाखिल
प्रमोदविधर्जगदप्यपूरयत् ॥—सर्ग ९, श्लोक २

### ८ जीवन्धरचम्पू

यथा यथा जीवकयामिनीशो

विवृद्धिमागाद्विलसस्कलापः।

तथा तथावर्धत मोदवाधि-

रुद्वेलम्रब्यनिकायमर्त् ॥ लम्भ १, रलोक ९९

### ९. धर्मशर्माभ्युदय

उदञ्चदुच्यै स्तनवप्रशालिन-

स्तदङ्गकन्दर्पविलासवेश्मनः ।

वरोरुयुग्मं नवतप्तकाञ्चन-

प्रविज्ञतस्तम्भिनम् व्यराजत् ॥ सर्ग २, श्लोक ४१

### ९. जीवन्धरचम्पू

मनोजगेहस्य तद झकस्य

वक्षोजवप्रेण विराजितस्य ।

ऊरुद्रयं स्तम्भनिभ विरेजे

प्रतप्तचामीकरचारुरूपम् ॥ — लम्म ३, रलोक ५५

### १० धर्मशर्माभ्युदय

ललामलेखाशकलेन्द्रनिर्गलत्-

सुधोरुधारेव घनत्वमागता।

तदीयनासा द्विजरत्नसहते-

स्तुलेव कान्त्या जगदप्यतोलयत् ॥-सर्ग २, श्लोक ४३

### १० जीवनधरचम्पू

नासा तदीया मुखचद्रबिम्बा-

द्विनिगंलन्नव्यसुघोरुघारा ।

घनत्वमाप्तेव रदालिमुक्ता

मणी-तुलायष्टिरिव व्यलासीत् ॥--लम्भ ३, श्लोक ६४

### ११ धर्मशर्माभ्युदय

कपोललावण्यमयाम्बुपल्वले

पतत्सतृष्णाखिलनेत्रपत्रिणाम् ।

ग्रहाय पाशाविव वेधसा कृतौ

तदीयकर्णी पृथुलासचुम्बिनी ॥—सर्ग २, इलोक ५७

### ११ जीवन्धरचम्पू

जनदुक्पक्षिबन्धाय पाशौ कि वेधसा कृतौ ।

तत्कणीवुत्पलव्याजाज्जनदृक्पिक्षरिक्षणौ ॥ लम्भ ४, इलोक ६६

### **आधारमूमि**

### १२ धर्मशर्माभ्युदय

उच्चैस्तनशिखोल्लासि-पत्रशोभामदूरत । वनाली वीक्ष्य भूपाल प्रेयसीनित्यभाषत ॥—सर्ग ३, ब्लोक २२ अनेकविटपस्पृष्टपयोवरतटा स्वयम् । वदत्युद्धानमालेयमकुलीनत्वमात्मनः ॥—सर्ग ३, ब्लोक २४

### १२ जीवन्धरचम्पू

... अभिसारिकामिवोच्चैः स्तनशिखरशोभितपत्ररचनामनेकविटपसंस्पृष्ट-पयोधरतटा चारामवीथीम् ।—पृ ७७

### १३ धर्मशर्माभ्यदय

स्रजो विचित्रा हृदि जीवितेश्वरं ममाहिताश्चारुचकोरचक्षुषाम् । तदन्तरेऽन्तर्विशतो मनोभुव-श्चकासिरे वन्दनमालिका इव ॥—सर्ग १२, श्लोक ५४

#### १३. जीवन्धरचम्पू

वक्ष स्थलेष्वत्र चकोरचक्षुणा
प्रियं प्रक्लप्ता सुखमालिका बभु ।
अन्त प्रवेशोद्यतशम्बरद्विष
सनातनास्तोरणमालिका इव । — लम्भ ४, श्लोक ११

### १४ धर्मशर्माभ्युदय

उदग्रशाखाकुसुमार्थमृद्भुजा व्युदस्य पाष्टिणद्वयमित्रतोदरी । नितम्बभूस्रस्तदुकूलबन्धना निर्ताम्बनी कस्य चकार नोत्सवम् ॥—सर्ग १२, ब्लोक ४२

### १४. जीवन्धरचम्पू

उपरिजतरुजार्थवामहस्तेन काचिद् विघृतसुरभिशास्त्रा सन्यहस्ताप्तकाञ्ची । अमलकनकगौरी निर्गलन्नीविबन्धा

नयनसुखमनन्त कस्य वा द्वाड् न तेने ॥ - लम्भ ४, श्लोक ७

#### एक विचारणीय बात

इतना सब होने पर भी एक बात अवश्य विचारणीय है कि किव ने जीवन्घर-चम्पू में पांच अणुवतो का घारण और तीन मकार का त्याग इनको श्रावक के आठ मूल गुण बतलाया है और धर्मशर्माम्युदय में मद्य, मास, मधु, त्याग तथा पंचोदुम्बर फल के त्याग को आठ मूल गुण बताया है। जैसा कि दोनो ग्रन्थों में कहा गया है— हिंसानृतस्तेयवधूव्यवायपरिप्रहेम्यो विरितः कथंचित् ।
मद्यस्य मासस्य च माक्षिकस्य त्यागस्तवा मूलगुणा इमेऽष्टौ ॥
—जी च., सम्म ७, वस्रोक १६

मद्यमांसासवत्यागः पञ्चोदुम्बरवर्जनम् । अमी मूलगुणा सम्यग्दृष्टेरष्टौ प्रकीर्तिता ।।

— धर्म, सर्ग २१, इलोक १३२

इसी प्रकार चार शिक्षात्रतो के वर्णैन में भी कुछ वैशिष्ट्य है— सामायिक. प्रोषधकोपवासस्तथातिथीनामिप सग्रहश्च । सल्लेखना चैति चतु.प्रकार शिक्षात्रत शिक्षितमागमज्ञै. ॥

-- जी च, लम्भ ७, श्लोक १८

सामायिकमथाद्य स्याच्छिक्षाव्रतमगारिणाम् । आर्तरौद्रे परित्यच्य त्रिकाल जिनवन्दनात् ॥१४९॥ निवृत्तिर्भुक्तभोगाना वा स्यात्पर्वचतुष्ट्ये । श्रौषधास्य द्वितीय तच्छिक्षाव्रतमितीरितम् ॥१५०॥ भोगोपभोगसस्यान क्रियते यदलोलुपै । तृतीय तक्तदास्य स्याद्दु खदावानलोदकम् ॥१५१॥ गृहागताय यत्काले शुद्ध दान यतात्मने । अन्ते सल्लेखना वान्यक्तच्चतुर्थं प्रकीत्यंते ॥१५२॥

अर्थात् जीवन्घरचम्पू मे सामायिक, प्रोषधोपवास, अतिथिसविभाग और सल्लेखना ये चार शिक्षावत गिनाये गये हैं। और धर्मशर्माम्युदय में सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथिसविभाग अथवा सल्लेखना ये चार शिक्षावत कहें गये हैं।

एक ही ग्रन्थकर्ता अपने दो ग्रन्थों में दो प्रकार की मान्यताओं का उल्लेख करता है यह विचारणीय बात है। मूल-गुण, गुणव्रत और शिक्षाव्रतों के नामोल्लेख में जैनाचार्यों में शासन-भेद है। इतना अवश्य है कि आचार्यों ने एतद्विषयक अपनी मान्यता का उल्लेख करते हुए किसी दूसरी मान्यता का निराकरण किया हो, यह देखने में नहीं आया। फलत जो दो-तीन प्रकार की मान्यताएँ प्रचलित है वे सबको स्वीकार्य हैं। सम्भव है कि किव ने एक ग्रन्थ में एक मान्यता का उल्लेख किया हो और दूसरे ग्रन्थ में दूसरी मान्यता का। धर्मशर्माम्युदय में शिक्षाव्रतों का वर्णन करते समय अतिथि-सविभाग के विकल्प में सल्लेखना का भी नामोल्लेख करते हुए किव ने अपनी तटस्थता सूचित की है।

महाकवि हरिचन्द्र की दूसरी रचना—जीवन्घरचम्पू का विशव परिचय आगे दिया जायेगा।

## अम्युबयनामान्त काव्यों की परम्परा

अभ्युदयान्त नामवाले कार्व्यों में जिनसेन का 'पादर्वाम्युदय' बहुत प्रसिद्ध है। यह कालिदास के मेघदूत की समस्या पूर्ति के रूप में उपलब्ध है। इसमें मेघदूत के दोनों खण्ड समाये हुए हैं। नवमी शती के महाकवि शिवस्वामी का 'कप्फिणाम्युदय' महाकाव्य है। इसका कथानक बौद्धों के 'अवदानों से गृहीत है। १३वी शती में दाक्षिणास्य कि वैंकटनाथ वेदान्तदेशिक ने 'यादवाम्युदय' नामक २४ सर्गात्मक महाकाव्य लिखा है, जिस पर अप्यय दीक्षित ने (ई १६००) एक विद्वत्तापूर्ण टीका लिखी है। इसी १३वी शती में महाकवि आशाधर के 'भरतेश्वराम्युदय' नामक काव्य की रचना हुई है पर अभी इसकी उपलब्धि नहीं हुई है। ईसवीय १४वी शती के राजनाथ ने 'सालवाम्युदय' नामक महाकाव्य की रचना की है जिसमे विजयनगर के वीर सेनापित सालव नरसिंह का चरित्र निबद्ध है। यशोवर्मा का 'रामाम्युदय', वामनभट्ट बाण का 'नलाम्युदय', राजनाथ तृतीय का 'अच्युतरामाम्युदय' और रघुनाथ की विदुषी पत्नी राममद्राम्या का 'रघुनाथाम्युदय' ग्रन्थ प्रसिद्ध है।

इसी परम्परा मे महाकवि हरिचन्द्र का यह 'धर्मशर्माम्युदय' महाकाव्य है जिसमें पन्द्रहवें जैन तीर्थंकर धर्मनाथ का चरित्र निबद्ध किया गया है।

## महाकाव्य-परिभाषानुसन्घान

घमंशमिन्युदय में महाकाव्य की परिभाषां पूर्ण रूप से संघटित है। घीगोदात्त नायक के गुणो से सहित, क्षत्रिय-वशोत्पन्न घमंनाय तीर्थंकर इमके नायक है। शान्तरस अगी रस है, शेष रस अग रस के रूप में यथास्थान सनिविष्ट है। मोक्ष इसका फल है, नमस्कारात्मक पद्यों से इसका प्रारम्भ हुआ है। इमकी दुर्जन-निन्दा और मज्जन-प्रशसा उच्चकोटि की है। सर्गों की रचना एक छन्द में हुई है और मर्गान्त में छन्द वैषम्य है। दशम सर्ग नाना छन्दों में रचा गया है। सन्ध्या, ऋतु, वन, समुद्र, सम्भोग और विप्रलम्भन्थगर, मुनि, स्वग के देव-देवियाँ, युद्ध, प्रयाण, विवाह तथा पुत्र-जन्म आदि वर्णनीय विषयों का मुन्दर वर्णन इसमें हुआ है। अहिंसा सिद्धान्त के प्रतिकूल होने से इसमें मृगया-शिकार और वैदिक यज्ञों का वर्णन नहीं किया गया है। नायक के नाम पर इसका धर्मशर्मास्युदय नाम रखा गया है और सर्गों के नाम वर्ण्य विषय के अनुसार है।

२. महा का विपरिभाषा साहित्यदर्पण के परिच्छेद ६ में श्लोक ३१५ से ३२५ तक द्रष्टव्य है।

९ 'सस्कृत काव्य के विकास में जैन कवियों का योगदान' (से डॉ नैमिचन्द्रजी डी सिट् आरा) के आधार मे—(भारतीय झामपीट वाराणमी से प्रकाशित)।

### स्तम्म २: कथा

# धर्मशर्माम्युदय की कथा का आधार

जैन वम की मान्यता के अनुसार तीर्थ-धर्म की प्रवृत्ति करनेवाले २४ महापुरूप होते हैं जिन्हें तीर्थ कर कहते हैं। यह तीर्थ कर दश को डाकोडी सागर के प्रमाणवाले प्रत्येक उत्सिपिणी और अवसिपिणों के युग में होते आये हैं। इस समय यहाँ अवसिपिणों का युग चल रहा है। एक-एक युग के सुषमा-सुषमा आदि छैंह-छह मेद होते हैं। वे ही छह काल कहलाते हैं। तीय करों की उत्पत्ति तृनीय काल के अन्त से लेकर चतुर्थ काल क अन्त तक होती है। इस युग के तीर्थ करों में प्रथम तीर्थ कर ऋषभदेव थे और अन्तिम तीर्थ कर महावीर। वर्मनाय, पन्द्र हवें तीर्थ कर थे, इन्हीं का पावन चरित्र काव्य की शैली से वर्मरामां म्युद्य में लिखा गया है।

गुण भद्राचार्प के उत्तरपुराण के ६१वे पर्व में और महाकवि पुष्पदन्त के अपभ्रश महापुराण की ५९वी सन्धि में धर्मनाथ तीर्थ कर का चरित्र सक्षेप से लिखा मिलता है। उत्तरपुराण में यह चरित्र केवल ५५ इलोको में और महापुराण की ५९वी सन्धि के प्रथम ७ कडवको के अन्तर्गत मात्र १४१ पित्तयो में विणित है। उसी सिक्षस कथा को महाकिव हरिचन्द्र ने अपने इस काव्य में बडी सुन्दरता के साथ पल्लवित किया है।

यद्यपि सामान्य रूप से धर्मशर्भाभ्युदय की कथा का आधार उत्तरपुराण और अपभ्रश महापुराण माना जाता है परन्तु उसमे धर्मनाथ के माता-पिता के नाम दूसरे दिये है। धर्मशर्भभ्युदय मे पिता का नाम महासेन और माता का नाम सुव्रता बतलाया है जबिक उत्तरपुराण और महापुराण में पिता का नाम भानु महाराज और माता का नाम सुप्रभा दिया हुआ है। उनमें स्वयवर यात्रा का वर्णन नहीं है। धर्मशर्माभ्युदय के कर्ता ने काव्य की शोभा और सजावट के लिए उसे कल्पना-शिल्प-निर्मित किया है। स्वयवर-यात्रा के कारण इसमें काव्य के कितने ही अभो का वर्णन अच्छा बन पड़ा है। अन्त में समवसरण के मुनियों की जो सख्या दी है उसमें भी जहाँ कहीं भेद प्रतीत होता है।

इस महाकाव्य की कथा २१ सर्गों में निरूपित है जो आगे दी जायेगी।

# जीवन्घरचम्पू की कथा का आधार

गद्यचिन्तामणि, क्षत्रचूडामणि, जीवकचिन्तामणि और जीवन्धरचम्पू की कथा एक सदृश है। स्थानो तथा पात्रो के नाम एक सदृश है, घटनाचक्र — वृत्तवर्णन भी तीनो का समान है परन्तु उत्तरपुराण का वर्णन जहाँ कही समानता रखता है तो अनेक स्थानों पर असमानता भी । उसमें स्थान तथा पात्रों के नाम भी दूसरे-दूसरे हैं। बीच-बीच में कुछ ऐसी घटनाएँ भी उपलब्ध हैं जिनका उक्त तीनो प्रन्थों में उल्लेख नहीं है। गद्यचिन्तामणिकार ने यद्यपि प्रारम्भिक वक्तव्य में—

नि सारभूतमिष बन्धनतन्तुजात मूर्जा जनो बहित हि प्रसवानुषङ्गात्।
जीवन्धरप्रभवपुण्यपुराणयोगाद्वाक्य ममाप्युभयलोकहितप्रदायि।।
क्कोक द्वारा जीवन्धर से सम्बद्ध पुराण का उल्लेख किया है और विद्वान् लोग उनके इस पुराण से गुणभद्र के उत्तरपुराणान्तर्गत जीवकचरित को समझते आते हैं पर कथा में भेद होने से ऐसा लगता है कि वादोभिसिंह ने अपने प्रन्थों का आधार उत्तरपुराण को न बनाकर किसी दूसरे ही पुराण को बनाया है। पुराण का काव्यीकरण तो हो सकता है और अनावक्यक कथाभाग छोडा भी जा सकता है परन्तु स्थान और पात्रों के नाम आदि मे परिवर्तन सम्भव नही दिखता। हाँ, जीवन्धरचम्पूकार महाकवि हरिचन्द्र ने अपने प्रन्थ का आधार जहाँ गद्यचिन्तामिण को बनाया है वहाँ उत्तरपुराण के व्तवर्णन का भी उपयोग किया है। उदाहरण के लिए एक स्थल पर्याप्त है—

जीवन्घर का गुरु लोकपाल विद्याघर, अपनी पूर्व कथा जीवन्घर को सुना रहा है। वह भस्मक व्याघि के कारण जैनतपस्या से भ्रष्ट होकर अन्य साधु का रूप रख लेता है और भोजन करने के लिए जीवन्घर के साथ गन्धोतकट की भोजनशाला में पहुँचता है। जीवन्घर के सामने गरम भोजन आता है उसे देख वे रोने लगते हैं, साधु उनसे रोने का कारण पूछता है और जीवन्घर कौतुकपूर्ण रीति से रोने के गुण बतलाते हैं। इस घटना का वादीभसिंह की गद्यचिन्तामणि और क्षत्रचूडामणि में उल्लेख नही है पर गुणभद्र के उत्तरपुराण में पाया जाता है। जीवन्घरचम्पूकार ने भी इस घटना का बडा सुन्दर वर्णन किया है, देखिए—

सहायै सह सिवश्य भोक्तु प्रारब्धवानसौ ।
अधार्भकस्वभावेन सर्वमुष्णमिद कथम् ॥२७१॥
भुञ्जेऽहमिति रोदित्वा जननीमकदर्थयत् ।
स्दन्त त समालोक्य भद्रैतत्ते न युज्यते ॥२७२॥
अपि त्व वयसाल्पीयान् धीस्थो वीर्यादिभिगुणै ।
अधरीक्रतविश्वोऽसि हेतुना केन रोदिषि ॥२७३॥
इति तापसवेषेण भाषित स कुमारक ।
श्रुण पूज्य न वेत्सि त्व रोदनेऽस्मिन्गुणानिमान् ॥२७४॥
निर्याति सहतश्लेष्मा वैमल्यमपि नेत्रयो ।
शोतीभवति चाहार कथमेतिश्रवार्यते ॥२७५॥
इत्याख्यत्त्समाकण्यं मातास्य मुदिता सती ।
यथाविधि सहायैस्त सह सम्यगभोजयत् ॥२७६॥

-- उत्तरपुराण, पर्व ७५

ताबदर्मकस्वभावेन सर्वमुष्णमिदं कथं मुठ्जेऽह्मिति रोदनवरोन नयनकञ्चयुग-सञ्जातमकरन्दपूरकानुकारिणोभिरश्चघाराभिर्नयनकमल्ज्वास्तव्यलक्ष्मीवक्ष-स्थलस्थपुटितमाला-मुक्ता इव किरन्तं भवन्त समीक्ष्य भिक्षुरयं विश्वातिशायिमतिमहिममहितस्य भृशम-परोदननिदानस्यापि तव रोदन कथमिति वित्रमित्तीयते चित्तमित्यावभाषे।

श्रुत्वा वाणी तस्य मन्दिस्मितेन तन्विष्ठर्यत्सीरघारेति शङ्काम् । इत्थ बाचामाचचक्षे भवान्वै मोचामाघ्वीमाघुरीमादघानाम् ॥१४॥

रलेष्मच्छेदो नयनयुगलीनिर्मलत्व च नासा-

शिड्घाणाना भुवि निपतन कोष्णता भोज्यवर्गे । शीर्षाबद्धभ्रमकरपयोदोषबाधानिवृत्ति-

रन्येऽप्यस्मिन् परिचितगुणा रोदने सभवन्ति ॥

—जीवन्धरचम्पू, लम्भ २

क्षत्रचूडामणि की भूमिका में दोनो प्रन्यों के उद्धरण देकर श्री टी एस. कुप्पूस्वामी ने यह सिद्ध किया है कि तामिलभाषा के जीवकचिन्तामणि के कर्ता तिरुतकक-देव ने कथाभाग वादीभसिंह के प्रन्थो—गद्ध चिन्तामणि और क्षत्रचूडामणि से लिया है। गद्ध चिन्तामणि के 'जीवन्धरप्रभवपुण्यपुराणयोगात्' इस सामान्य पद से उत्तरपुराण की स्पष्टता होती भी तो नहीं है। श्लोक का सीधा अर्थ यह है कि 'जिस प्रकार फूलों की सगति के कारण लोग बन्धन में उपयुक्त होनेवाले नि सार तन्तुओं के मस्तक पर धारण करते हैं उसी प्रकार यत मेरे वचन भी जीवन्धरस्वामी से उत्पन्न पवित्र पुराण के साथ सम्बन्ध रखते हैं—उसका वर्णन करते हैं अत दोनों लोकों में हितप्रदान करनेवाले होगे।'

इस परिप्रेक्ष्य में जीवन्धरचम्पू की कथा का आधार गद्यचिन्तामणि, क्षत्रचूडामणि तथा आशिक रूप से उत्तरपुराण के निश्चित होने पर भी गद्यचिन्तामणि और क्षत्रचुडामणि का आधार स्तम्भ अन्वेषण की प्रतीक्षा करता है।

आगे कुछ उद्धरण दिये जाते हैं जिनसे क्षत्रचूडामणि और जीवन्धरचम्पू का भाव-साद्व्य ही नही, शब्द-साद्व्य भी स्पष्ट प्रकट होता है—

गद्यचिन्तामणि और क्षत्रचूडामणि वादीभिसिंह सूरि की अमर रचनाएँ है। इनमें से क्षत्रचूडामणि मे कथा का उपक्रम बतलाते हुए उन्होने लिखा है कि सुधर्म गणधर ने राजा श्रेणिक के प्रति जो कथा कही थी वही मैं कह रहा है। यथा—

> श्रेणिकप्रश्नमुद्दिश्य सुधर्मी गणनायक । यथोवाच मयाप्येतदुच्यते मोक्षलिप्सया ॥३॥

> > --क्षत्रचूडामणि, प्रथम लम्भ

जीवन्धरचम्पू में भी यही कहा गया है—
या कथा भूतवात्रीश श्रेणिक प्रतिविणता।
सुधर्मगणनाथेन तावक्तु प्रयतामहे ॥१०॥

---जीवन्घरचम्पू, प्रथम लम्भ

इसके सिवाय कथा का सादृष्य यहाँ तक कि शब्दो का सादृष्य भी दोनों का मिलता-जुलता है। जीवन्धरचम्पू के ११वें लम्भ में एक इलोक आता है—

काष्टाङ्गारायते कोशो राज्यमेतत्फलायते ।
मद्यते वनपालोऽय त्याज्य राज्यमिद मया ॥
यह श्लोक क्षत्रचूडामणि के निम्न श्लोक का परिवर्तित रूप ही विदित होता है—
मद्यते वनपालोऽय काष्टाङ्गारयते हरि ।
राज्य फलायते तस्मान्मयैव त्याज्यमेव तत् ॥२८॥ लम्भ ११

जीवन्घरचम्पू के सातवें लम्भ के निम्न श्लोक क्षत्रचूडामाण के सप्तम लम्भ के उद्घृत श्लोको से अत्यधिक अनुरूप हैं—

पञ्चधाणुवतसम्पन्न-गुणशिक्षावतोद्यता ।
सम्यग्दर्शनविज्ञाना सावद्या गृहमेधिन ॥१५॥—जीवन्धरचम्पू
विचतु पञ्चभिर्युक्ता गुणशिक्षाणुभिर्वते ।
तत्त्ववीरुचिमपन्ना सावद्या गृहमेधिन ॥२२॥—क्षत्रचृडामणि
हिंसानृतस्तेयवयूव्यवायपरिग्रहेम्यो विरति कथिनत् ।
मद्यस्य मासस्य च माक्षिकस्य त्यागस्तथा मूलगुणा इमेऽष्टो ॥१६॥
—जीवन्धरचम्प

अहिंसासत्यमस्तेय स्वस्त्रीमितवसुग्रहौ । मद्यमासमघुत्यागैस्तेषा मूळगुणाष्टकम् ॥२३॥

---क्षत्रच्टामणि

इसी प्रकार आगे चलकर क्षत्रचूडामणि के 'वृषस्यन्तो' और 'अश्वस्यन्ती' इन प्रमुख शब्दों को जी च में ज्यों का त्यों ले लिया गया है। जैसे—

> वृषस्यन्ती वरारोहा वृषस्कन्ध कुरूद्वहम् । वीक्ष्य तस्याङ्गमौन्दर्यं नातृपत् सा त्रपाकृला ॥२५॥

---लम्भ ७, जीवन्धरचम्पू

सा तु जाता वृषस्यन्ती वृषस्कन्धस्य वीक्षणात् । अप्राप्ते हि रुचि स्त्रीणा न तु प्राप्ते कदाचन ॥३५॥

---लम्भ ७, क्षत्रचृडामणि

बरवस्यन्ती विशालाक्षी विश्वाधिकविभोज्ज्ञलम् । कुरुवीरमुवाचेद कुसुमायुधवञ्चिता ॥२८॥

-- लम्भ ७, जीवन्घरचम्पू

अश्वस्यन्ती विभाव्यैनामाकूतज्ञो व्यरज्यत । अनुरागकृदज्ञाना वशिना हि विरक्तये ॥३६॥

---लम्भ ७, क्षत्रचूडामणि

### और भी कुछ सादृश्य देखिए--

'यश्च समुपस्थिताया विषिद विचादस्य परिग्रहः सोऽयं चण्डातप-चिकतस्य दावहृतमुजि पातः।"

—गद्यचिन्तामणि, पृ २९, लम्म १ किं कल्पते कुरङ्गाक्षि कोचन दुःखशान्तवे । आतपक्लेशनाशाय पावकस्य प्रवेशवत् ।।

—प्र ल., श्लोक ५३, जी. च.

सुमित्राद्यास्तयो पुत्रास्तेव्वप्यन्यतमोऽस्म्यहम् । वयसैन वयं पक्वा विद्यवेऽपि न तु विद्यया ॥

---क्षत्रचूडा, लम्म ७, श्लोक ६९ तयो सुताः सुमित्राद्यास्तेष्यप्यन्यतमोऽम्म्यहम् ।

तथा सुताः सुनित्राचास्तव्यप्यवित्राज्ञस्यहम्। विद्याहीना वय सर्वे नद्या हीना इवाद्रयः।।

--जी. च., लम्भ ७, श्लोक ४७

इन सब सादृश्यों को देखते हुए जान पडता है कि जीवन्धरचम्पू की कथा का आधार वादीभसिह सूरि द्वारा विरचित क्षत्रचृष्टामणि और गद्यचिन्तामणि ही है। कितियय स्थलों पर उत्तरपुराण भी इसका उपजीव्य है।

# धर्मशर्माम्युदय का आख्यान

लवणसमुद्र के मध्य में कमल के समान शोभा देनेवाला जम्बूद्रीप है। इसके बीच में सुमेन पर्वत है। दक्षिण की ओर भरत क्षेत्र है। उसके आर्यखण्ड में उत्तरकोशल नाम का देश है और उम देश में सुशोभित है रत्नपुर नाम का नगर। रत्नपुर के राजा महासेन थे। महासेन, अपनी महती सेना के कारण सचमुच ही महासेन थे। उनकी रानी का नाम सुत्रता था। सुत्रता, जहाँ शील, सयम आदि गुणों के द्वारा अपने नाम को सार्थक करती थो वहाँ वह सौन्दर्यसागर की एक अनुपम वेला भी थी। अवस्था ढल गयी फिर भी सुत्रता के पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ इमिलए राजा महासेन का मन चन्द्ररिहत गगन के समान मिलन रहने लगा। पुत्र के बिना राजा चिन्तानिमम्न थे उसी समय बनमालों ने वन में वरुण नामक मुनिराज के आगम की सूचना दी। मुनि-आगमन का सुखद समाचार पाकर राजा का रोम-रोम खिल उठा तथा नेत्रों से हर्ष के आसू बरस पढे।

राजा महासेन, सुवता के साथ गजेन्द्र पर आरूढ़ हो मुनि-दर्शन के लिए चल पड़े। उनके साथ नगरवासियों की बड़ी भीड़ भी चल रही थी। वन के निकट पहुँचते ही राजा ने राजकीय वैभव — छत्र, चमर आदि का त्याग कर दिया और पैदल ही चलकर मुनिराज के समीप पहुँचे। प्रदक्षिणा और नमस्कार की प्रक्रिया को पूरा कर राजा ने

१ गवाचिन्तामणि, उत्तरपुराण और जीवनधरचम्पू मेरे द्वारा सम्पादित और हिन्दी में अनूदित होकर भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हैं।

उनके मुखारिवन्द से धर्म का उपदेश सुना और अन्त में सकुचाते हुए, सुन्नता के पुत्र न होने का कारण पूछा। मृनिराज ने कहा—तुम्हारी इस रानी के गर्भ से तीर्थं कर पुत्र उत्पन्न होनेवाला है, चिन्ता क्यों करते हो? इतना कहकर उन्होंने तीर्थं कर के पूर्वभवों का निम्न प्रकार वर्णन सुनाया।

घातकी खण्ड द्वीप के बत्स देश में सुसीमा नाम का नगर था। वहाँ राजा दशरथ राज्य करते थे। एक दिन रात्रि में चन्द्रमहण देखकर उनका भवभी ह मन ससार, शरीर और भोगों से विरक्त हो गया। उन्होंने राज्य-वैभव छोड़कर मुनिदीक्षा छेने का विचार सभा में रखा। जिसे सुनकर चार्वाक मत का पक्षपाती सुमन्त्र मन्त्री परलोक का खण्डन करता हुआ राजा के प्रयत्न को व्यर्थ बतलाने लगा। परन्तु राजा ने सारगिमत युक्तियो द्वारा सुमन्त्र की मन्त्रणा का निरसन कर विमलवाहन मुनिराज के पास दीक्षा घारण कर ली। घोर तपश्चर्या की और दर्शन-विशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाओं का चिन्तन कर तीर्थं कर-प्रकृति का बन्ध किया। वे आयु के अन्त में समाधि घारण कर सर्वार्थं सिद्धि विमान में अहमिन्द्र हुए। हे राजन्। छह माह के बाद उसी अहमिद्र का जीव, तुम्हारी रानी सुत्रता के गर्भ में अवतीर्ण होगा और पन्द्रहवें तीर्थं कर के रूप में प्रसिद्ध होगा। मुनिराज के इन वचनो से राजा महासेन और रानी सुत्रता के हर्ष का पार नहीं रहा। अन्त में मुनिराज को नमस्कार कर राजदम्पती अपने घर गये।

इन्द्र की आज्ञा पाकर श्री, ही आदि देवियो का समूह जिनमाता की सेवा करने के लिए गगन-मार्ग से पृथिवीतल पर अवतीर्ण हुआ और राजा की आज्ञा से अन्त पुर में प्रविष्ट हो रानी सुवता की सेवा करने लगा। रानी ने नियोगानुसार ऐरावत हाथी आदि सोलह स्वप्न देखे। राजा महासेन ने उनका उत्तम फल मुनाकर उसे सन्तुष्ट किया। रानी गर्भवती हुई।

गर्भावस्था के कारण रानी सुवता के शरीर की शीभा निराली हो गयी। माघ-शुक्ल-त्रयोदशी की पुण्य वेला में पुष्य नक्षत्र के रहते हुए धर्मनाथ तीर्थंकर का जन्म हुआ। तीर्थंकर का जन्म होते ही समस्त लोक में आनन्द छा गया। सौधर्म इन्द्र, चतुर्विध देवों के साथ नाना प्रकार के उत्सव करता हुआ रत्नपुर नगर आया। इन्द्राणी ने प्रसूतिका-गृह में स्थित जिनमाता की गोद में मायानिर्मित बालक को रखकर जिन-बालक को उठा लिया तथा लाकर इन्द्र को सौप दिया। इन्द्र भी जिन-बालक को लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुआ और सुरसेना के साथ आकाश-मार्ग से सुमेरु पर्वत पर पहुँचा। सुमेरु पर्वत की अद्भुत शोभा देख, इन्द्र का हृदय बाग-बाग हो गया। सुरसेना पाण्डुक वन में विश्राम करने लगी। पाण्डक वन में स्थित पाण्डुक शिला को देखकर इन्द्र बहुत ही सन्तुष्ट हुआ।

पाण्डुक शिला के ऊपर स्थित मणिमय सिंहासन पर इन्द्र ने जिन-बालक को विराजमान किया। कुबेर अभिषेक की तैयारियाँ करने लगा। अभिषेक का जल लाने के लिए देनो की पक्तियाँ क्षीरसागर गयी। वे क्षीरसागर की अद्भुत शोभा देख बहुत ही प्रसन्न हुए। क्षीरसागर के जल से भरे हुए कलशों के द्वारा सौधर्मेन्द्र तथा ऐशानेन्द्र ने जिन-बालक का अभिषेक किया। इन्द्र ने भगवान् की स्तुति की और इन्द्राणी ने आभूषण पहनाये। तदनन्तर उसी वैभव के साथ वापस आकर जिन-बालक को माता की गोद में सौंप इन्द्र ने अद्भुत नृत्य किया। यह सब कर चुकने के अनन्तर देव लोग अपने-अपने स्थानों पर चले गये।

विक्रिया ऋदि से बालवेष को घारण करनेवाले देवों के साथ भगवान् धर्मनाथ बालक्रीडा करने लगे। क्रम-क्रम से उन्होंने यौवन अवस्था में पदार्पण किया। उनके शरीर की सुषमा यद्यपि जन्म से ही अनुपम थी तथापि यौवन की मधुर वेला में पहले की अपेक्षा सहस्रगुणी हो गयी। विदर्भ देश के राजा प्रतापराज ने अपनी पुत्री शृंगारवती के स्वयवर में कुमार धर्मनाथ को बुलाने के लिए प्रमुख दूत भेजा। पिता की आज्ञा पाकर धर्मनाथ, सेना सिहत विदर्भ देश की ओर बल पडे। बीच में गंगा नदी मिली, उसे पार करते विन्ध्याचल पर पहुँचे।

विन्ध्याचल के प्राकृतिक सौन्दर्य से मुग्ध हो उन्होंने वहाँ निवास किया। प्रभाकर मित्र ने विन्ध्याचल की अद्भुत शोभा का वर्णन किया। किन्नरदेव ने विक्रिया से सुन्दर आवास की रचना कर वहाँ ठहरने की प्रार्थना की। उनके पृथ्योदय से विन्ध्याचल पर एक साथ छहो ऋतुएँ प्रकट हो गयी जिससे वन की शोभा अद्भुत दिखने लगी। साथ के स्त्री-पुरुष वनकीड़ा के लिए वन में बिखर गये। पृष्पित-पल्लवित लताओं के निकुओं मे स्त्री-पुरुष ने विविध क्रीड़ाएँ की। पृष्पावचय किया। श्रान्त होने पर सबने नर्मदा के नीर में जल-क्रीड़ा की। जलशकुन्तों से युक्त लहराती हुई नर्मदा में जलकीड़ा कर युवा-युवतियों ने अपूर्व आनन्द का अनुभव किया।

सायकाल आया, ससार की अनित्यता का पाठ पढाता हुआ सूर्य अस्त हो गया। रजनी का सधन तिमिर सर्वत्र फैल गया। थोडी देर बाद प्राची-पुरन्ध्री के ललाट पर् चन्दनबिन्दु की शोभा को प्रकट करता हुआ चन्द्रमा उदित हुआ। चारुचन्द्र की चमकती हुई चौदनी में दम्पितयों ने पेयरस का पान किया, स्त्रियों ने नये-नये प्रसाधन धारण किये। पान-गोष्ठियों के माध्यम से स्त्री-पुरुषों ने रात्रि पूर्ण की। धीरे-धीरे प्राची में उषा की लाली छा गयी। प्रभात हुआ और युवराज धर्मनाथ ने आगे के लिए प्रस्यान किया। नर्मदा नदी को पार कर वे विदर्भ देश में पहुँचे। वहाँ कुण्डिनपुर के राजा प्रतापराज ने उनका बहुत स्वागत किया।

स्वयवर-मण्डप राजकुमारों से परिपूर्ण था। युवराज धर्मनाथ के पहुँचते ही सबकी दृष्टि उनकी ओर आकृष्ट हुई। सिखयों के साथ प्रृगारवती ने स्वयवर-मण्डप में प्रवेश किया। सखी ने क्रम-क्रम से सब राजकुमारों का वर्णन किया परन्तु प्रृगारवती की दृष्टि किसी पर स्थिर नहीं हुई। बन्त में धर्मनाथ की रूपमामुरी पर मुग्ध होकर प्रृगारवती ने उनके कण्ठ में बरमाला डाल दी। धर्मनाथ ने जब कुण्डिनपुर की सडकों पर प्रवेश किया तब वहाँ की नारियाँ कुत्हल से प्रेरित हो अपने-अपने कार्य छोड झरोखों

में बा इटी। धर्मनाथ का विविपूर्वक विवाह हुआ। उसी समय पिता का पत्र पाकर धर्मनाथ, कुबेरनिर्मित विमान के द्वारा सपत्नीक घर आ गये और सेना का सब भार सुषेण सेनापति के अधीन कर आये।

. रत्नपुर में धर्मनाथ का अभूतपूर्व सत्कार हुआ। इसी के मध्य उनके पिता महासेन महाराज, ससार से विरक्त हो गये। उन्होंने युवराज धर्मनाथ के लिए नीति का उपदेश देकर उनका राज्याभिषेक कराया और स्वय वन में जाकर दीक्षा धारण कर ली। राजा धर्मनाथ ने अच्छी सरह राज्य का पालन किया।

सुषेण सेनापित प्रतिरोधी राजकुमारो को परास्त कः सकुशल वापस आ गया। एक दूत ने अनेक राजाओं के साथ हुए युद्ध में सुषेण सेनापित की शूरता का वर्णन जब राजा धर्मनाथ के समक्ष किया तब वे बहुत प्रसन्न हुए।

दीर्घकाल तक राज्य करने के बाद एक दिन उल्कापात देख, धर्मनाथ का मन संसार से विरक्त हो गया। जिससे समस्त राज्य को तृण के समान छोटकर वे वन मे् दीक्षित हो गये। केवलज्ञान प्राप्त होने पर इन्द्र की आज्ञा से कुबेर ने समवसरण-धर्मसभा की रचना की। उसके मध्य में सिहासन पर अन्तरिक्ष मे विराजमान हुए श्री धर्मनाथ भगवान का अष्टप्रातिहार्यरूप दिव्य ऐश्वर्य सबको आकृष्ट कर रहा था।

भगवान् ने दिच्य व्विनि के द्वारा जैन-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। अन्त में सम्मेदशिखर से मोक्ष प्राप्त किया।

# जीवन्धर-चरित का तुलनात्मक अध्ययन

गद्यचिन्तामणि, उत्तरपुराण तथा जीवन्घरचम्पू आदि के आधार पर जीवन्धर-चरित का तुळनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है।

एक बार मगध सम्राट् राजा श्रेणिक भगवान् महावीर के समवसरण सम्बन्धी आम्रादि चारो वनो मे घूम रहे थे। वही पर अशोक वृक्ष के नीचे जीवन्घर मुनिराज ध्यानारूढ थे। महाराज श्रेणिक उनके अनुपम सौन्दर्य तथा अतिशय प्रशान्त ध्यानमुद्रा से आकृष्टिचित्त हो उनका परिचय प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो उठे। फलत उन्होंने समवसरण के भीतर जाकर सुधर्माचार्य गणधरदेव से पूछा—''ये मुनिराज कौन है? जान पडता है अभी हाल कर्मों का क्षय कर मुक्त हो जानेवाले है।'' इसके उत्तर मे चार ज्ञान के धारक सुधर्माचार्य कहने लगे—

हे श्रेणिक । इसी जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र सम्बन्धी हेमागद देश मे राजपुर नगर सुशोभित है। इस नगर का राजा सत्यन्धर था और उसकी दूसरी विजय-लक्ष्मी के समान विजया नाम की रानी थी। राजा सत्यन्धर का काष्ठागारिक नाम का मन्त्री था और दैवजन्य उपद्रवों को नष्ट करनेवाला रुद्रदत्ते नाम का पुरोहित था। एक दिन

गद्याचन्तामणि आदि में इस पुरोहित का कोई उल्लेख नहीं है।

विजयारानी ने दो स्वप्न देखे। यहला स्वप्न था कि राजा सत्यन्वर ने मेरे लिए आठ घण्टाओं से सुशोभित अपना मुकुट दिया है और दूसरा स्वप्न था कि वह जिस अशोकवृक्ष के नीचे बैठी थी उसे किसी ने कुल्हाडी से काट दिया है और उसके स्थान पर एक छोटा-सा अशोक का वृक्ष उत्पन्न हो गया है। प्रात काल होते हो रानी ने राजा से स्वप्नो का फल पूछा। राजा ने कहा कि मेरे मरने के पश्चात् तुम शीघ्र ही ऐसा पुत्र प्राप्त करोगी, जो आठ लामो को पाकर पृथिवी का भोक्ता होगा। स्वप्नो का प्रिय तथा अप्रिय फल सुनकर रानी का चित्त शोक और हर्ष से भर गया। उसकी अययता देख राजा ने उसे अच्छे शब्दों से सन्तुष्ट कर दिया, जिससे दोनो का काल सुख से ब्यतीत होने लगा।

उसी राजपुर नगर में एक गन्धोत्कट नामक धनी सेठ रहता था। उसने एक बार तीन ज्ञान के घारक जीलगृप्त मुनिराज से पूछा, "भक्वन् । हमारे बहुत-से अल्पायु पुत्र हुए है, क्या कभी दीर्घायु पुत्र भी होगा?" मुनिराज ने कहा, "हाँ, तू दोर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। किस तरह ? यह भी सुन। तेरे एक मृत पुत्र उत्पन्न होगा। उसे छोड़ने के लिए जब तू बन मे जायेगा तब वही किसी पुण्यात्मा पुत्र को पायेगा। वह पुत्र समस्त पृथिवी का उपभोक्ता हो अन्त में मोक्ष-लक्ष्मी को प्राप्त करेगा।" जिस समय मुनिराज, गन्धोत्कट से यह वचन कह रहे थे उसी समय वहाँ एक यक्षी बैठी थी। मुनिराज के वचन सुन यक्षी के मन में होनहार राजपुत्र की माता का उपकार करने को इच्छा हुई। निदान, जब राजपुत्र की उत्पक्ति का समय आया तब वह यक्षी उसके पुण्य से प्रेरित हो राजकुल में गयी और एक गर्डडयन्त्र का रूप बनाकर पहुँची।

वसन्त ऋतु का समय था। एक दिन रुद्रदत्त पुरोहित प्रांत काल राजा के घर गया। उस समय रानी आभूषणरहित बैठी थी। पुरोहित ने पूछा कि राजा कहाँ है ? रानी ने उत्तर दिया कि अभी सोये हुए है, इस समय उनके दर्शन नहीं हो सकते। रानी के इन वचनों को अपशकुन समझ वह लौट आया और काष्ट्रागरिक मन्त्री के घर गया। पाप-बुद्धि पुरोहित ने मन्त्री से एकान्त में कहा, "तू राजा को मार डाल।" मन्त्री ने पुरोहित की बात मानने में असमजसता दिखायी तो पुरोहित ने दृढता के साथ कहा, "राजा के जो पुत्र होनेवाला है वह तेरा प्राणधातक होगा इसिलए इसका प्रतिकार कर।" रुद्रदत्त इतना कहकर घर चला गया और रोग से पीडित हो तीसरे दिन मर कर चिरकाल तक दुख देनेवाली नरक गति में जा पहुँचा। इधर काष्ट्रागरिक ने रुद्रदत्त के कहने से अपनी मृत्यू की आशका कर राजा

इघर काष्ठागारक न रुद्रदत्त के कहन स अपना मृत्यु का आशका कर राजा

शदाचिन्तामणि आदि में तीन स्वप्नों की चर्चा है—पहले स्वप्न में एक विशाल अशोक बृक्ष देखा,
 दूसरे स्वप्न में उस बृक्ष को नष्ट हुआ देखा और तीसरे स्वप्न में उस नष्ट वृक्ष में से उत्पन्न हुए
 एक छोटे अशोक बृक्ष को देखा जिसकी आठ शाखाओं पर आठ मालाएँ लटक रही थीं।

२ गद्याचिन्तामणि में चर्चा है कि राजा सत्यन्धर ने रानी का आकाश-भ्रमण सम्बन्धी दोहद पूर्ण करने के लिए कारीगर से मयूरयन्त्र बनवाया था और उसमें बैठाकर उसे आकाश में ध्रमाया था।

३. गद्यचिल्लामणि आदि में इसकी कोई चर्चा नहीं है।

को मारने की इच्छा की । उसने घन देकर दो हजार शूरवीर राजाओं को अपने अधीन कर लिया । वह उन्हें साथ लेकर युद्ध के लिए राजमिन्दर की ओर चल पडा । जब राजा को इस बात का पता चला तब उसने रानी को गरुडयन्त्र पर बैठाकर वहाँ से शीघ्र ही दूर कर दिया । काष्टांगारिक मन्त्री ने पहले जिन राजाओं को अपने वश कर लिया था, उन राजाओं ने जब सत्यन्घर को देखा तब वे मन्त्री को छोड राजा की ओर हो गये । राजा सत्यन्घर ने उन सबको साथ ले काष्टागारिक मन्त्री पर आक्रमण किया और उसे खदेड़कर भयभीत कर दिया । काष्टागारिक के पुत्र कालागारिक ने जब पिता की हार का यह समाचार सुना तब वह बहुत-सी सेना लेकर अकस्मात् वहाँ जा पहुँचा । उसकी सहायता से काष्टागारिक ने राजा सत्यन्घर को मार डाला और स्वय राजा बन बैठा ।

विजयारानी गरुडयन्त्र पर बैठकर इमशान में पहुँची। वह शोक से बहुत विह्मल थी परन्तु पूर्वोक्त यक्षी उसकी रक्षा कर रही थी। उसी इमशान में रात्रि के समय विजयारानी ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र-जन्म का रानी को थोडा भी आनन्द उत्पन्न नही हुआ। इसके विपरीत भाग्य की प्रतिकूलता पर शोक ही उत्पन्न हुआ। यक्षी ने सारगिमत शब्दों में उसे सान्त्वना दी। गन्धोत्कट सेट भी अपने मृत पुत्र को छोडने के लिए उसी इमशान में पहुँचा और शीलगुप्त मुनिराज के वचनो का स्मरण कर दीर्घायु पुत्र की खोज करने लगा। रोने का शब्द सुन विजयारानी के पुत्र की ओर उसकी दृष्टि गयी। सेठ ने 'जीव-जीव' कहकर उस पुत्र को दोनों हाथों से उठा लिया। विजयारानी ने आवाज से सेठ को पहचान लिया और उसे अपना परिचय देकर कहा, "भद्र! तू मेरे पुत्र का इम प्रकार पालन करना कि जिससे किसी को परिचय न मिल सके।" 'मैं ऐसा ही करूँगा' कहकर सेठ उस पुत्र को घर ले गया और अपनी पत्नी सुनन्दा को डाँट दिखाते हुए बोलाँ, "तू ने जीवित पुत्र को मृत कैसे कह दिया?" सुनन्दा उस पुत्र को पाकर बडी प्रसन्न हुई। सेठ ने जन्म-सस्कार कर उसका 'जीवक' अथवा 'जीवन्धर' नाम रखा। मेठ के घर जीवन्धर का अच्छी तरह लालन-पालन

१ यहाँ उत्तरपुराण में शमशान का वर्णन करते हुए गुणभद्र स्वामी ने जवती चिताओं में से अधजले मुरदे खींचकर उन्हे खण्ड-खण्ड कर खाती हुई डािकनियों का वर्णन किया है और इसका अनुकरण कर जोवन्धर चम्पू कार ने भी अच्छा गद्य लिखा है पर गद्य चिन्तामिण में मात्र शमशान का उण्लेख कर छ। इ दिया है। उसमें डािकनी-शािकनी आदि का कोई उल्लेख नहीं किया है। डािकनी आदि व्यन्तर देवों का मांस भक्षण शास्त्र-सम्मत भी ता नहीं है जिन्होंने वर्णन किद्या है उन्होंने मात्र कि सम्प्रदायवश किया है।

२ गवाचिन्तामणिकार ने यशो का विजयारानी की चम्पकमाला दासी के बेष में प्रस्तुत किया है पर उत्तरपुराण में इसकी चर्चा नहीं है।

गद्य विन्तान णिकार ने गन्धोश्कट के पहुँचने पर रानी को बृक्ष की खोट में अन्तर्हित कर दिया है
 और ज्यों हो गन्धास्कृट ने उस बालक को उठाया स्यों ही खाकाश में 'जीव' इस शब्द का
 उच्चारण कराया है।

४ पराया पुत्र समक्ष सुनन्दा इसका ठोक-ठोक पालन नहीं करेगी, इस आशका से दूरदर्शी सेठ ने सुनन्दा के मामने यह भेद प्रकट नहीं किया कि यह किसी दूसरे का पुत्र है।

#### होने छमा।

विजयारानी उसी गरडयन्त्र में बैठकर दण्डक वन में स्थित तपस्वियों के आश्रम में चली गयी और वहाँ अपना परिचय न देकर तापसी के वेष में रहने लगी। यक्षी बीच-बीच में जाकर उसका शोक दूर करती रहती थी।

राजा सत्यन्वरं की भाभारित और अनगपताका नाम की दो छोटी स्त्रियाँ और थी। उन दोनों ने मधुर और बकुल नाम के दो पुत्र प्राप्त किये। इन दोनों हो रानियों ने धर्म का स्वरूप सुन श्रावक के अत धारण कर लिये थे इसलिए ये दोनों ही भाई गन्धोत्कर के यहाँ ही पालन-पोषण को प्राप्त हो रहे थे। उसी नगर में विजयमति, सागर, घनपाल और मितसागर नाम के चार श्रावक और थे जो कि अनुक्रम से राजा के सेनापित, पुरोहित, श्रेष्टी और मन्त्री थे। इन चारो की स्त्रियों के नाम अनुक्रम से जयावती, श्रीमतो, श्रीदत्ता और अनुपमा थे। इनसे क्रमश देवसेन, बुद्धिषेण, वरदत्त और मधुमुख नाम के पुत्र हुए थे। मधुमुख आदि को लेकर वे छहो पुत्र जीवन्घरकुमार के साथ वृद्धि को प्राप्त हुए थे। इधर गन्धोत्कर की स्त्री सुनन्दा ने भी नन्दाढ्य नाम का पुत्र उत्पन्न किया।

प्त दिन जीवन्धरकुमार नगर के बाहर अपने साथियों के साथ गोली बटा आदि खेल रहे थे कि इतने में एक तपस्वी ने आकर पूछा कि यहाँ से गाँव कितनी दूर है ? तपस्वी का प्रश्न सुन जीवन्धरकुमार ने उत्तर दिया, "आप वृद्ध होकर भी अज्ञानी है ? बालको की क्रीडा देख कौन नहीं जान लेगा कि नगर पास हो है।" जीवन्धर की उत्तर-प्रणाली से तपस्वी बहुत प्रसन्न हुआ और जान गया कि यह कोई राजवश का उत्तम बालक है। फिर भी परीक्षार्थ उसने कहा कि तुम मुझे भोजन दोगे? जीवन्धर-कुमार ने उसे भोजन देना स्वीकृत कर लिया और साथ लेकर घर आने पर अपने पिता गन्धोत्कट से कहा, "मैंने इसे भोजन देना स्वीकृत किया है, फिर आपकी जो आज्ञा

कथा

१. श्याचिन्तामणि में चर्चा है कि चम्पकमाला दासी का वेष रखनेवाली यक्षी ने रानो के सामने भाई के घर चले जाने का प्रस्ताव रखा पर रानी ने विपत्ति के समय स्वय किसी के यहाँ जाना स्वीकृत महीं किया। तब वह उसे दण्डक बन में भेज आयी।

२ यह कथा गराचिन्तामणि आदि में नहीं है मात्र बुद्धिषेण का उक्लेख सुरमंजरी के प्रकरण में अवश्य आया है।

शम्बोरकट सेठ बड़ा बुद्धिमान् और दीर्घवर्शी था। उसने विचार किया कि यदि काण्ठांगार से अलग गहते हैं तो यह राजपुत्र जीवन्धर को कभी भी अपनी कुरिष्ट से ताड़ सकता है इसलिए उपर से वह उमसे मिल गया और मिलकर उसने अत्यविक धन प्राप्त किया। उसके मन में आया कि यदि राजपुत्र को रक्षा के लिए अलग से सेना रखी जायेगी तो भेद जन्दी खुल जायेगा, इसलिए उसने काष्टांगारिक की आला से उस दिन नगर में उत्पन्न हुए सब मालकों को अपने घर बुला लिया और सबका पालन अपने ही घर कराने लगा। उसका अभिनाय था कि बड़े होने पर ये जीवन्धर के अभिन्न मित्र होंगे और वही एक छोटी-मोटो सेना का काम देंगे। साथ हो अनेक बालकों के बीच राजपुत्र जीवन्धर का अभिज्ञान प्राप्त करना भी काष्टांगारिक के लिए दुर्भर रहेगा—गद्यांचिन्तामणि में इसका अच्छा स केत है।

४. इस धटना का गवाचिल्तामणिकार ने काई उल्लेख नहीं किया है। हों, जोवन्धरचम्पूनार ने किया है
और सन्दरता के साथ किया है।

हो।" पुत्र की विनन्नता से गन्धोत्कट बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, "तू भोजन कर, यह तपस्वी मेरे साथ भोजन कर लेना।" जीवन्धर भोजन के लिए भोजनशाला में बैठे। भोजन गरम था इसलिए रोने लगे। उन्हें रोते देख तपस्वी ने पूछा "तू अच्छा बालक होकर भी, क्यो रोता है?" इसके उत्तर में जीवन्धरकुमार ने रोने के अनेक गुण बता दिये। जिसे सुन हास्य गूँज उठा और प्रसन्नता का वातावरण छा गया।

जीवन्घरचम्पू और गद्यचिन्तामणि में चर्चा है कि वह तपस्वी भस्मक-स्थाघि से पीडित होने के कारण उस भोजनशाला में बने हुए समस्त मोजन को खा गया फिर भी उसे तृप्ति नही हुई। आश्चर्य से चिकत बालक जीवन्घर ने अपन हाथ का एक ग्रास उसे दिया। जिसे खाते ही उसकी क्षुधा शान्त हो गयी। कृतज्ञता से प्रेरित तपस्वी ने बालक जीवन्घर को विद्या पढाना उचित समझा।

जब गन्धोत्कट भोजन कर चुका तब शान्ति से बैठे हुए तपस्वी ने कहा, "यह बालक बहुत होनहार है। मैं इसे पढ़ाना चाहता हूँ।" गन्धोत्कट ने कहा, "मैं श्रावक हूँ इसलिए अन्य लिगियो को नमस्कार नहीं करता। नमस्कार के अभाव में आपको बुरा लगेगा अत आपसे पढ़ाई का काम नहीं हो सकता।" इसके उत्तर में तपस्वी ने अपना परिचय दिया, "मैं सिहपुर का राजा था, आर्यवर्मा मेरा नाम था, वीर-नन्दी मुनि से धर्म का स्वरूप सुन सम्यग्दर्शन धारण कर लिया और अपने धृतिषेण पुत्र को राज्य देकर दीक्षा धारण कर लिया है, मैं सम्यग्दृष्टि हूँ, तुम्हारा धर्मबन्धु हूँ।" इस प्रकार तपस्वी के वचन सुन तथा उनकी परीक्षा कर गन्धोत्कट सेठ ने उसके लिए मित्रो सहित जीवन्धरकुमार को सौप दिया। तपस्वी ने थोड़े ही समय में जीवन्धरकुमार को समस्त विद्याओं का पारगामी बना दिया और स्वय फिर से दीक्षा धारण कर मोक्ष प्राप्त किया।

तदनन्तर कालकूट-नामक भीलों के राजा ने अपनी सेना के साथ नगर पर आक्रमण कर गायों का समूह चुरा ले जाने का उत्पात किया। काष्ठागारिक ने घोषणा करायों कि गायों को छुड़ानेवाले के लिए गोपेन्द्र की स्त्री गोपथी से उत्पन्न गोदावरी नाम की कन्या दी जायेगी। इस घोषणा को सुनकर जीवन्घरकुमार, काष्ठागारिक के पुत्र कालागारिक तथा अन्य साथियों के साथ काच्यकूट भील के पास पहुँचे और उसे

१ इस बिनोट घटना का भी गद्यचिन्तामणि में कोई वर्णन नहीं है परन्तु जीवन्धरचम्पू में बड़ी सरसता के साथ इसका वर्णन किया गया है।

२ जीवन्धरचम्यू आदि में गुरु ने विद्याध्ययन समाप्ति के पश्चात् अपना परिचय देते हुए कहा है, "मैं विद्याधरों के निवास-स्थल में लोकपास नाम का राजा था।" आदि।

<sup>3</sup> जोबन्धरचम्पू आदि में वर्णन है कि तपस्वी ने बिवाएँ पूर्ण होने के बाद जीवन्धर की रतनत्रय का उपदेश दिगा और साथ में यह भी कहा, "तुम राजा सत्यन्धर के पुत्र हो। काष्टांगर ने तुम्हारे पिता को मार डाला था।" यह मुनकर जीवन्धरकुमार को काष्टांगार पर बहुत कोच खाया और उसे मारने को तत्पर हा गये परन्तु तपस्ती ने उसे ममसाकर एक वर्ष तक ऐसा न करने के लिए शान्त कर दिया।

परास्त कर नायें वापस के बाये । इस घटना से कुमार की बहुत कीर्ति फैकी । कुमार ने अपने सब साथियों से कहा, "लुम कोन एक स्वर से राजा काष्ठांगारिक से कही कि भील को नन्दाट्य ने जीता है।" इस प्रकार राजा के पास सन्देश बेजकर उन्होंने पूर्व-धोबित मोदावरी कन्या विवाह-पूर्वक नन्दाट्य को दिल्लायी।

भरतक्षेत्र सम्बन्धी विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में एक गगतक्लम बाम का नगर है, उसमें विद्याधरों का राजा गरुड़ के राज्य करता था। दैवयोग से उसके भागीदारों ने उसका अभिमान नष्ट कर दिया, इसलिए वह भागकर रत्न हींप में चका गया और वहाँ मनुजोदय पर्वत पर एक सुन्दर नगर बसाकर रहने छगा। उसकी स्त्री का नाम धारिणी था और उन दोनों के गन्धर्वदत्ता नाम की पुत्री थी। जब वह विवाह के योग्य अवस्था में पहुँची तब राजा ने मन्त्रियों से वर के लिए पूछा। उत्तर में मन्त्री ने भविष्य के ज्ञाता मुनिराज से जो सुन रखा था वह कहा —

"हे राजन्! मैंने एक बार सुमेर पर्वत के नन्दन वन में स्थित विपुलमित नामक चारणऋद्धि-धारक मुनिराज से आपकी कन्या के वर के विषय में पूछा वा तो उन्होंने कहा था कि भरतक्षेत्र के हमागद देश में एक राजपुरी नाम की नगरी है। उसके राजा सत्यन्धर और रानी विजया के एक जीवन्धर नाम का पुत्र हुआ है वह बीणा के स्वयंत्रर में गन्धर्वदत्ता को जीतेगा। वही उसका पित होगा। राजा ने उसी मितसागर मन्त्री से पुन पूछा कि भूमिगोचिरियों के साथ हम लोगों का सम्बन्ध किस प्रकार हो सकता है? इसके उत्तर में उसने मुनिराज से जो अन्य बातें सुन रखी थी बे स्पष्ट कह सुनायी—उसने कहा कि राजपुरी नगरी में एक वृषभदत्त सेठ रहता था, उसकी स्त्री का नाम पद्मावती था और उन दोनों के एक जिनदत्त नाम का पुत्र था। किसी एक समय राजपुरी के उद्यान में सागरसेंन जिनराज पधारे थे। उनके केवलज्ञानसम्बन्धी उत्सव में वह अपने पिता के साथ आया था। आप भी वहाँ पधारे थे इसलिए उसे देख आपका उसके साथ प्रेम हो गया था। वहां जिनदत्त धन कमाने के लिए रत्नद्वीप आयेगा, उसी से हमारे इष्ट कार्य की सिद्धि होगी।"

इस तरह कितने ही दिन बीत जाने पर जिनदत्त रत्नद्वीप आया। राजा गरुडवेग ने उसका पर्याप्त सत्कार किया और उसे सब बात समझाकर गन्धर्वदत्ता सौंप दो। जिनदत्त सेठ ने भी राजपुरी नगरी में वापिस आकर मनोहर नामक उद्यान में गन्धर्वदत्ता के वीणा-स्वयवर की घोषणा करायी। स्वयवर में जीवन्धरकूमार ने

ų

१ गयाचिन्तामणि आदि में उक्लेख है कि काष्ठांगार की सेना के हार जाने पर मन्दगीप ने घोषणा करायी थी और विजय के बाद जब वह अपनी कन्या जीवन्धर को देने लगा तब उन्होंने न तेकर अपने मित्र पद्मास्य को दिलायी।

श्राचिन्तामणि आहि में गरुडवेग का नगर निरमालोक वतलाया है तथा उसके भाग कर रत्न ही। में बसने का कोई उल्लेख नहीं है। बर के विषय में मुनिराख की भविष्यवाणी न देकर ज्योतिषियों की बात लिखी है। जिनदत्त सेठ के बदले श्रीदत्त सेठ का उल्लेख है। श्रीदत्त समुद्र मात्रा के लिए गया था, घर लीटते समय विद्याधर की मामा से छसे झगा कि हमारा जहाज हून गया है। वह उसके साथ विजयार्ध पर्वत पर स्थित निरमालोकनगर में पहुँचता है।

गम्धर्वस्ता की सुषीषा नामक बीणा लेकर उसे इस तरह बजाया कि वह अपने आपको पराजित समझने लगी तथा उसी क्षण उसने जीवन्धर के गले में वरमाला डाल दी। इस घटना से काष्ट्रागारिक का पुत्र कालागारिक बहुत क्षुभित हुआ। वह गन्धर्वस्ता को हरण करने का उद्यम करने लगा, परन्तु बलवान् जीवन्धरकुमार ने उसे शीध ही परास्त कर दिया। गन्धर्वदत्ता के पिता गरुडवेग ने अनेक विद्याधरों के साथ आकर सबको शान्त किया और विधिपूर्वक गन्धर्वदत्ता का जीवन्धरकुमार के साथ पाणिग्रहण करा दिया।

इसी राजपुरी नगरी में एक वैश्रवणदस्त नाम का सेठ रहता था। उसकी आग्रमजरी नामक स्त्री से सुरमजरी नाम की कन्या हुई थी। उस सुरमजरी की एक स्थामलता नाम की दासी थी। वसन्तोत्सव के समय स्थामलता, सुरमजरी के साथ उद्यान में आयी थी। वह अपनी स्वामिनी का चन्द्रोदय नामक चूर्ण लिये थी और उसकी प्रशसा लोगों में करती फिरती थी। उसी नगरी में एक कुमारदत्त सेठ रहता था, उसकी विमला नामक स्त्री से गुणमाला नामक पुत्री हुई थी। गुणमाला की एक विद्युल्लता नाम की दासी थी। वह अपनी स्वामिनी का सूर्योदय नामक चूर्ण लिये थी और उसकी प्रशसा लोगों में करती फिरती थी। चूर्ण की उत्कृष्टता को लेकर दोनों कन्याओं में विवाद चल पड़ा। उस वसन्तोत्सव में जीवन्धरकुमार भी अपने मित्रों के साथ गये हुए थे। जब चूर्ण की परीक्षा के लिए उनसे पूछा गया तब उन्होंने सुरमजरी के चूर्ण को उत्कृष्ट सिद्धकर बता दिया।

नगर के लोग वसन्तोत्सव में लीन थे। उसी समय कुछ दुष्ट बालको ने चपलतावश एक कुत्ते को मारना शुरू किया। अभय से व्याकुल होकर वह भागा और एक कुण्ड में गिर कर मरणोन्मुख हो गया। जीवन्धरकुमार ने यह देख उसे अपने नौकरो से बाहर निकलवाया और पच नमस्कार मन्त्र सुनाया जिसके प्रभाव से वह चन्द्रोदय पर्वत पर सुदर्शन यक्ष हुआ। पूर्वभव का स्मरण कर वह जीवन्धर के पास आया और उनकी स्तुति करने लगा। अन्त मे वह जीवन्धरकुमार से यह कहकर अपने स्थान पर चला गया कि दुख और सुख में मेरा स्मरण करना।

जब सब लोग क्रीडा कर वन से लौट रहे थे तब काष्टागारिक के अशिनधोष नामक हाथी ने कुपित होकर जनता मे आतंक उत्पन्न कर दिया। सुरमजरी उसकी चपेट मे आनेवाली ही थी कि जीवन्धरकुमार ने ठीक समय पर पहुँचकर हाथी को

श जीवन्धरचम्यू आदि में कालांगारिक की कोई चर्चा नहीं है। स्वय काष्ठांगार ने आगत राजकुमारों को उत्तेजित किया है।

२ गद्यचिन्तामणि तथा जीवन्धरचम्पू आदि में चर्चा है कि जीवन्धरकुमार ने गुणमाला के चूर्ण को उत्कृष्ट सिद्ध किया था इसलिए मुरमंजरी कृपित होकर बिना स्नान किये ही घर बापस चली गयी थी।

३ गद्यविन्तामणि आदि में चर्चा है कि भोजन को सूँधने के अपराध से कृपित आञ्चणों ने उस कुत्ते को दण्ड तथा परथर आदि में इतना मारा कि वह मरणोन्मुख हो गया।

मदर्शहत कर दिया। इस घटना से सुरमंत्ररी का जीवन्त्रर के प्रति अनुराग बढ़ गया और उसके माता-पिता ने जीवन्त्रर के साथ उसका विवाह कर दिया।

जीवन्घर कुमार का मुयश सब कोर फैछने छमा जिससे, काष्टांगारिक मन ही मन कुपित रहने छमा। 'इसने हमारे हाबी को बाघा पहुँचायी है' यह बहाना छेकर काष्टागारिक ने अपने चण्डदण्ड नामक मुख्य रक्षक को आदेश दिया कि इसे गींध्र ही यमराज के घर भेज दो। आज्ञानुसार चण्डदण्ड अपनी सेना छेकर जीवन्घर की बोर दौडा परन्तु यह पहछे से ही सावधान ये अतः उन्होंने उसे पराजित कर भगा दिया। इस घटना से काष्टागारिक और भी अधिक कुपित हुआ। अबकी बार उसने बहुत-सी सेना भेजी परन्तु दयालु जीवन्घरकुमार ने निरपराध सैनिको को मारना बच्छा नहीं समझा, इसलिए सुदर्शन यक्ष का स्मरण कर सब उपद्रव शान्त कर दिया। सुदर्शन यक्ष उन्हें विजयगिरि हाथी पर बैठाकर अपने घर छे गया। जीवन्घरकुमार का यक्ष के साथ जाने का समाचार गन्धवंदला को छोडकर किसी को विदित नहीं था इसलिए सब लोग बहुत वृक्षी हुए परन्तु गन्धवंदला ने सबको सान्त्वना देकर स्वस्थ कर दिया।

जीवन्धरकुमार, यक्ष के घर में बहुत दिन तक सुख से रहे। पश्चात् चेष्टाओं द्वारा उन्होंने यक्ष से अपने जाने की इच्छा प्रकट की। उनका अभिप्राय जान यक्ष ने उन्हें कान्ति से देदीप्यमान, इच्छित कार्य को सिद्ध करनेवाली और मनचाहा रूप बना देनेवाली एक अँगुठी देकर पर्वत से नीचे उतार दिया तथा सब मार्ग समझा दिया।

अकुछ दूर चलने पर जीवन्घर चन्द्राभनगर पहुँचे। वहाँ घनपति नाम का राजा था और तिलोत्तमा नाम की उसकी स्त्री थी। दोनों के पद्मोत्तमा नाम की पुत्री थी। एक बार वनिवहार के समय पद्मोत्तमा को साँप ने काट खाया। सपं-विष से पद्मोत्तमा मूच्छित हो गयी। उपचार करने पर भी जब अच्छी नहीं हुई तब राजा घनपति ने उसे अच्छी कर देनेवाले के लिए आघा राज्य और वही कन्या देने की घोषणा करायी। राजा घनपति के सेवको के आग्रह से जीवन्घर उसके घर गये और यक्ष का स्मरण कर मन्त्र द्वारा उन्होंने पद्मोत्तमा का विष दूर कर दिया। राजा बहुत सन्तुष्ट हुआ और उसने जीवन्घर के लिए अपना आघा राज्य तथा पद्मोत्तमा कन्या दे दी। राजा घनपति के लोकपाल आदि बत्तीस पुत्र थे। उन सबके स्नेहवश जीवन्घर वहाँ कुछ समय तक मुख से रहे।

१ गण्डिचन्तामणि आदि में यहाँ मुरमजरो के साथ विवाह न कर गुणमाला के साथ विवाह कराने का उच्लेख है।

२ गचिष्यन्तामणि आदि में विष दूर करनेवाती, मनचाहा स्वप बना देनेवाली और उत्कृष्ट मोहक संगीत करानेवाली तीन विद्याएँ दीँ, ऐसा उच्लेख है।

३ गद्यविन्तामिण आदि में चन्द्राभनगर पहुँचने के पूर्व बन में दावानल से फुलसते हुए हाथियों और यस के स्मरण से आकस्मिक वृष्टि द्वारा उनका उपद्रव झान्त होने का वर्णन है।

४ गद्यचिन्तामणि आदि में राजा का नाम सोकपास दिया है।

४ गदा चिन्तामणि आदि में कन्या का नाम पद्मा दिया है।

तवनन्तर चुपचाप बहां से चलकर क्षेमदेश के क्षेमनगर पहुँचे। वहां के बाह्य उद्यान में सहस्रकूट जिनालय देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उनके पहुँचते ही खम्या फूल उठा, कोकिकाएँ बोकने लगी, सूखा सरोवर भर गया और मन्दिर के द्वार के कपाट अपने आप खुल गये। कुमार ने सरोवर में स्नान कर भिक्तपूर्वक जिनेन्द्रदेव की पूजा की और वहां के सुभद्र सेठ की निर्वृति नामक स्त्री से उत्पन्न क्षेमसुन्दरी कन्या के साथ विवाह किया। एक दिन प्रसन्न होकर सुभद्र सेठ ने जीवन्धर से कहा, "जब मैं पहले राजपुर नगर में रहता या तब राजा सत्यन्धर ने मुझे यह धनुष और ये बाण दिये थे। ये आपके ही योग्य हैं अत आप ही ग्रहण कीजिए।"—यह कहकर वह धनुष और बाण उन्हें दे दिये। जीवन्धरकुमार धनुष-बाण लेकर बहुत सन्तुष्ट हुए। यही पर उनकी प्रथम स्त्री गन्धवंदत्ता अपनी विद्या के द्वारा उनके पास गयी और उन्हें सुख से बैठा देख किसी के जाने बिना वापस आ गयी।

वहाँ से चलकर जीवन्घरकुमार सुजन देश के हेमाभनगर पहुँचे। वहाँ का राजा दृढिमिय था और उसकी स्त्री का नाम निलना था। दोनो के एक हेमाभा नाम की कन्या थी। हेमाभा के जन्म के समय किमी निमित्तज्ञानी ने बताया कि मनोहर नामक आयुधशाला में जिसका बाण लक्ष्यस्थान से लौटकर पीछे आयेगा वही इस कन्या का पित होगा। अन्य घनुषघारियों के कहने से जीवन्घरकुमार ने भी अपना बाण छोड़ा और वह लक्ष्य को बेघकर वापस जनके पास आ गया। निमित्तज्ञानी के कहे अनुसार उनका हेमाभा के साथ विवाह हो गया। गन्धवंदत्ता की सहायता से नन्दाढ्य स्मर-तर्राणी नामक शय्या पर सोकर भोगिनी विद्या के द्वारा जीवन्घरकुमार के पास पहुँच गया। राजा दृढिमित्र के गुणमित्र, बहुमित्र, सुमित्र और धनमित्र आदि कितने ही पुत्र थे। उन सबके साथ जीवन्घरकुमार का समय सुख से व्यतीत होता रहा। तदनन्तर उसी हेमाभनगर में श्रीचन्द्रा के साथ युवक मन्दाढ्य का विवाह हुआ। सरोवर का रक्षक एक विद्याधर मुनिराज के मुख से सुनकर जीवन्धर स्वामी के पूर्वभवो का वर्णन इस प्रकार करने लगा।

१ गचिचिन्तामणि आदि में कन्या का नाम क्षेमश्री है। क्षेमनगर पहुँचने के पूर्व गदिचन्तामणि आदि में एक तपोबन में तपस्वियों को समीचीन धर्म का उपदेश देने का वर्णन है।

२ गवाचिन्तामणि आदि में धगुष-बाण देने तथा गन्धर्वतत्ता के पहुँचने का कोई उन्लेख नहीं है।

३ गदाचिन्तामणि आदि में हेमाभनगर पहुँचने के पूर्व अटबी में एक विद्याधरी की कामुकता का वर्णन है।

४ गद्यचिन्तामणि आदि में मध्यदेश का उन्लेख हैं।

१. गदा चिन्तामणि आदि में रानी का नाम नलिनी लिखा है।

<sup>4</sup> अन्यत्र कन्या का नाम कनकमाला लिखा है। गराचिन्तामणि आदि में रढिमित्र के सुमित्र आदि पुत्रों द्वारा एक आम का फल तोड़ना, उसमें सफल नहीं होना और जीवन्धरकुमार के द्वारा उसका लोड़ा जाना इससे प्रभावित होकर सुमित्र आदि के द्वारा जीवन्धर को अपने घर ले जाना, उनसे शस्त्रविद्या सीखना और अन्त में कनकमाला का विदाह कर देना आदि का वर्णन है।

७ इस विवाह का वर्णन गद्याचिन्तामणि आदि में नहीं है।

८ जीवन्धर के पूर्वभवों का वर्ण न गद्यचिन्तामणि आदि में अन्यत्र दिया है तथा उसमें नाम आदि का बहुत भेद है।

"बातकीखण्ड द्वीप के पूर्वमेरसम्बन्धी पूर्वविदेह क्षेत्र में पुष्कलावती नाम का देश है। उसकी पुण्डरीकिणी नगरी में राजा जयन्घर राज्य करता या। उसकी जयावती रानी से तू जगद्रथ नाम का पुत्र हुवा था। किसी समय जयद्रथ कीड़ा करने के सिए मनोहर नामक वन में गया। वहां उसने सरोवर के किनारे एक हंस शिशु को देखकर कौतुकवश चतुर सेवको के द्वारा उसे पकडवा किया और उसके पालन करने का प्रयत्न करने लगा। यह देख उस शिशु के मात्ता-पिता शोकाकुछ हो आकाश में बार-बार करुण क्रन्दन करने लगे। उनका शब्द सुन तेरे एक सेवक ने बाण द्वारा उस शिशु के पिता को मारकर नीचे गिरा दिया। यह देख, जयप्रथ की माता का हृदय दया से आर्द्र हो गया। उसने पूछा कि यह क्या है ? सेवक से सब समाचार जानकर वह पक्षी के मारनेवाले सेवक पर बहुत कुपित हुई तथा तुझे भी डॉटकर कहने लगी कि तेरे लिए यह कार्य उचित नहीं है, तू चीघ्र ही इस शिशु की इसकी माता से मिला दे। इसके उत्तर में तूने कहा कि यह कार्य मैंने अज्ञानतादश किया है और जिस दिन उम शिशु को पकडवाया था उसके सोलहवें दिन उसकी माता से मिला दिया। काल पाकर जयद्रथ भोगो से विरक्त हो साधु हो गया और अन्त में सल्लेखना कर सहस्रार नामक स्वर्ग मे देव हुआ। वहाँ की आयु समाप्त कर तू जीवन्धर हुआ है और पक्षी को मारनेवाला सेवक काष्ठागारिक हुआ है। उसी ने तुम्हारा जन्म होने के पूर्व तुम्हारे पिता राजा सत्यन्धर को मारा है। तुमने सोलह दिन तक हंस-शिशु को माता-पिता से अलग रखा था उसी के फलस्वरूप तुम्हारा सोलह वर्ष तक माता-पिता तथा भाइयों से वियोग हुआ है। जीवन्धरकुमार उस विद्याघर से अपने पूर्वभव सुनकर बहुत प्रसम्न हुए ।''

इधर जब नन्दाळ्य राजपुरी नगरी से बाहर हुवा तब मधूर आदि मित्र शका में पड़ गये। उन्होंने गन्धर्वदत्ता से पूछा तो उसने स्पष्ट बताया कि इस समय जीवन्धर और नन्दाळ्य, दोनो भाई सुजनदेश के हेमाअनगर में सुख से विराज रहे हैं। गन्धर्व-दत्ता से पता आदि पूछकर सब मित्र उन दोनों से मिलने के लिए चल पड़े। मार्ग में जब दण्डक बन में पहुँचे तो वहाँ तापसी के वेष में रहनेवाली विजयारानी से उनकी मेंट हुई। वार्तालाप के प्रसग में काष्ठागारिक के द्वारा जीवन्धर के मारे जाने का अपूर्ण समाचार सुनकर विजया को बहुत दुख हुआ परन्तु प्रश्लात् पूर्ण समाचार सुनकर समाधान को प्राप्त हुई।

दण्डक वन से आगे जाने पर मधुर आदि को भीलो की सेना ने घेर लिया परन्तु अपनी शूरवीरता से उसे परास्त कर वे आगे निकल गये। हेमामनगर के निकट पहुँचकर उन्होंने वहाँ के गोपालों की गायें छीन ली। उनकी चिल्लाहट सुन जीवन्धर-

१. जीवन्धरचम्यू तथा गयचिन्तामणि आदि में उक्लेख है कि जीवन्धर पूर्वभव में धात्कीखण्ड हीप के भूमितिखक नगर के राजा पवनवेग के यक्षोधर नामक पुत्र थे। इसिश्चिष्ठ के पकड़ने पर पिता ने जीवन्धर को उपदेश दिया था।

कुमार ने उनका सामना कर उन्हे परास्त किया। अन्त में मधुर आदि मित्रो ने अपने नामांकित बाण चलाकर जीवन्वर को अपना परिचय दिया। सबका सुखद मिलन हुआ।

मधूर आदि मित्रों के द्वारा अपनी माता का परिचय प्राप्त कर बीवन्धरकुमार दण्डक वन गये और चिरकाल से बिलुडी हुई माता से मिलकर परम आनन्द का अनुभव किया। विजया माता ने जीवन्धरकुमार को समस्त घटना-चक्र से अवगत कराया। माता को आधासन देकर वे अपने मित्रों के साथ राजपुर वापस आये। वहाँ उन्होंने अपने आने का समाचार प्रकट नहीं होने दिया। राजपुरनगर में उन्होंने सागरदत्त सेठ की कमला नामक स्त्री से उत्पन्न विमला नामक पुत्री के साथ विवाह किया और उसके बाद वृद्ध का रूप रखें गुणमाला को चकमा दे उसके साथ विवाह किया। इस तरह कुछ दिन तक उन्होंने राजपुरनगर में अज्ञातनास कर किसी शुभ दिन विजयगिरि नामक हाथी पर सवार हो बडी धूमधाम से गन्धोत्कट के घर मे प्रवेश किया। इस घटना से काष्टागारिक को बहुत बुरा लगा परन्तु उसके मन्त्रियों ने उसे शान्त कर दिया।

विदेह देश के विदेह नामक नगर मे राजा गोपेन्द्र रहते थे, उनकी स्त्री का नाम पृथ्वीसुन्दरी था और उन दोनों के एक रत्नवती नाम की कन्या थी। उसकी प्रतिज्ञा थी कि जो चन्द्रकवेघ में चतुर होगा उसी के साथ वह विवाह करेगी। राजा गोपेन्द्र कन्या को लेकर राजपुर आया और वहाँ उसने उसका स्वयवर रचा। स्वयवर में जीवन्धरकुमार ने चन्द्रकवेघ को वेध दिया जिससे रत्नवती ने उसके गले में वरमाला डाल दी। इस घटना से काष्टागारिक बहुत कुपित हुआ। उसने युद्ध के द्वारा रत्नवती को छीनने की योजना बनायी। जब जीवन्धर को इसका बोध हुआ तब उन्होंने सत्यन्धर महाराज के सब सामन्तों के पास दूत भेजकर यह समाचार विदित कराया, ''मैं राजा सत्यन्धर की विजयारानी से उत्पन्न पुत्र हूँ। काष्टागारिक को हमारे पिता ने मन्त्री बनाया था परन्तु इसने उन्हें मारकर राज्य प्राप्त कर लिया। आप लोग इस कत्वच्न को अवस्य नष्ट करें।''

जीवन्घरकुमार का सन्देश पाकर सब सामन्त इनकी ओर आ मिले। अन्त में युद्ध कर जीवन्घर ने काष्ट्रागारिक को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लिया। सुदर्शन यक्ष ने सब लोगों के साथ मिलकर जीवन्घर का राज्याभिषेक किया। गन्घोत्कट राजसेट हुए। माता विजया और आठो रानियाँ सब एकत्रित हुई। सबका समय सुख

१ यदाचिन्तामणि तथा जीवन्धरचम्पू आदि में सुरमजरी के साथ विवाह करने का उच्छोख है।

र गयचिन्तामणि आदि में उण्लेख है कि निदेंह देश में राजा गोनिन्द रहते थे, उनके नबुतो रानी से उत्पन्न लक्ष्मणा नाम की पुत्री थी। गोनिन्द महाराज, जीवन्धरकुमार के मामा थे अत काष्टांगार के ऊपर चढाई करने के पूर्व विचार-विमर्श करने के लिए वे उनके पास गमे थे। उसी समय काष्टांगार का एक पत्र भी उन्हें राजपुरी बुलाने के विषय में गया था। फलस्वरूप राजा गोविन्द पूरी तैयारी के साथ राजपुरी की और चले। उनके साथ में उनकी 'लक्ष्मणा' नामक पुत्री भी थी। राजपुरी में उसका स्वयवर हुआ और उसने चन्द्रकवैध के वेधने पर जीवन्धर को अपना पति बनाया था।

#### से व्यतीत होने लगा।

एक बार जीवन्त्ररकुमार ने सुरमक्त्य नामक उद्यान में बरधमें नामक मुनिराज से धर्म का स्वरूप सुना और वस लेकर सम्यादर्शन को निर्मेख किया। नन्दाट्य आदि माइयों ने भी यथाशक्ति वस लिये। तदनन्त्रर जीवन्त्रर किसी एक दिन अपने अशोक वन में गये। वहां लडते हुए दो बन्दरों के सुण्डों को देखकर संसार से विरक्त हो गये। वहीं उन्होंने प्रशान्तवंक नामक मुनिराज से अपने पूर्वभव सुने। उसी समय सुरमलय उद्यान में मगवान् महावीर का सम्बसरण आया सुन बैभव के साथ वहां गये और गन्धवंदत्ता के पुत्र वसुन्धरकुमार को राज्य देकर नन्दाट्य आदि के साथ दीक्षित हो गये। महादेवी विजया और गन्धवंदत्ता आदि रानियों ने भी चन्दना आर्थ के पास वीक्षा ले ली।

सुवर्माचार्य राजा श्रीणक से कहने लगे कि अभी जीवन्चर मुनिराज महातपस्वी श्रुतकेवली हैं परन्तु घातिया कर्मों को नष्ट कर केवलज्ञानी होगे और मगवान् महावीर के साथ विहार कर उनके मोक्ष चले जाने के बाद विपुलाचल से मुक्ति प्राप्त करेंगे।

इस प्रकार अनेक ग्रन्थों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि जीवन्यर स्वामी का उदात्त चरित्र अलौकिक घटनाओं से परिपूर्ण है तथा आत्मोन्नति मे परम सहायक है।

# जीवन्धरचम्पू के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण

### १ महाराज सत्यन्धर

महाराज सत्यन्धर हेमागद देश और राजपुरी नगरी के राजा थे। कथानायक जीवन्धर के पिता हैं। प्रजा तथा मन्त्री आदि मूल वर्ग को अपने अधीन रखते थे, अत्यन्त शूरवीर थे, यशस्वी थे और अपनी दानवीरता से कल्पवृक्ष की गरिमा को भी मन्द करनेवाले थे, कुरुवंश के शिरोमणि थे। शत्रुओं को श्रीतकर जब अपने राज्य को स्थिर कर चुके तब विषयासक्ति के कारण राज्य-कार्यों से विमुख हो गये। राज्य का कार्य काष्ठागार मन्त्री के स्वायत्त कर आप रागरग में मस्त हो गये। राजा के भविष्य को समझनेवाले धर्मदत्त आदि मन्त्री राजा को हितावह उपदेश देते हैं और काष्ठागार का विश्वास न करने की प्रार्थना करते हैं परन्तु विषयासक्ति की प्रबलता और काष्ठागार के अपर जमें हुए अपने विश्वास के कारण मन्त्रियों के हितकर उपदेश को उपेक्षित कर देते

र गद्याचिन्तामणि तथा जीवन्धरचन्यू आदि में चर्चा है कि राजा जीवन्धर जम अशोक वन में पहुँचे तम एक बानर और बानरों में प्रणमकतह ही रही थी। प्रणमकतह शान्त होने पर बानर ने एक पनस का फल बानरों के जिए दिया परन्तु बनपाल ने बानरी से बह पनस फल छीन लिया। इस घटना से जीवन्धर के मन में यह विचार आया, "जिस प्रकार इस बनपाल ने बानरी से पनस फल छीना है उसी प्रकार मैंने भी काष्ट्रांगार से राज्य छीना है। इस छीना-मन्दी से भरे हुए ससार में कोई भी मनुष्य स्थायी रूप से सुखी नहीं है।" ऐसा विचार करके संसार से विरक्त हो गये और मुनिराज के मुख से धर्मोपदेश मुनकर घर लीट आये तथा गन्धर्वदत्ता के पुत्र सस्यन्धर को राज्य देकर मुनि हो गये।

हैं। अन्त में काष्ठांगार की दुरिमसिन्ध के लक्ष्य हो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। राजा को वर्म, अर्थ और काम का पारस्परिक विरोध बचाते हुए प्रवृत्ति करना चाहिए। जहाँ इनके विरोध की उपेक्षा होती है वहाँ पतन निश्चित होता है। राजा सत्यन्वर इनके उदाहरण हैं।

### २ विजयारानी

विजयारानी विदेह के राजा गोविन्द महाराज की बहन और राजा सस्यन्धर की प्रमुख रानी थी। यद्यपि राजा सस्यन्धर की भामारित और अनंगपताका नाम की दो रानियाँ और भी थीं परन्तु पित का अगान प्रेम इसे ही प्राप्त था। इसने तीन स्वप्न देखे, जिनमें प्रथम स्वप्न का फल राजा की मृत्यु था। उसे सुनकर वह बहुत दुखी हुई परन्तु राजा के उपदेश से प्रणयलीला पूर्ववत् चलती रही। राजा सत्यन्धर का पतन होने पर शमशान में पुत्र की उत्पत्ति हुई।

विजयारानी का जीवन बडा कष्टसिंहण्णु और विपत्ति में व्यम नही होनेवाला दिखता है। आत्मगौरव की तो वह प्रतीक ही जान पडती है। राजा की मृत्यु और सद्योजात पुत्र का गन्धोत्कट सेठ के यहाँ स्थानान्तरण होने पर जब यक्षी उसे अपने भाई के घर जाने की सलाह देती है तब वह आत्मगौरव की रक्षा के लिए उस सलाह को ठुकरा देती है और दण्डक वन के एक तपोवन मे तापसी के वेष में रहना पसन्द करती है। उसमें एक नीति यह भी मालूम होती है कि वेषान्तर से रहने में काष्ठागार को उसका पता न चल सके। अन्यथा उसके रहते काष्ठागार सदा सशयालु रहता और उसके नाश का प्रयत्न करता रहता। अन्त में पुत्र के साथ माता का मिलन होता है। पुत्र, पिता का राज्यसिंहासन प्राप्त करता है और विजयारानी पुन अपने महलो मे प्रवेश करती है। अन्तिम अवस्था मे विजयारानी आर्यिका के व्रत धारण करती है। विजयारानी के जीवन में सुख-दुख का बडा सुन्दर समन्वय दिखाई देता है।

### ३ काष्ठागार

काष्ठागार जीवन्धरचम्पू का प्रतिनायक है। यह बडा कृतघ्न मन्त्री है। राजा सत्यन्धर ने जिसे मन्त्री पद पर आसीन किया और अन्त में अपना सारा राज्य-पाट भी जिसके अधीन कर दिया उसका इस तरह कृतघ्न होना नीचता की पराकाष्ठा है। केवल राज्य प्राप्त कर स्वायत्त होने की आकाक्षा मनुष्य का इतना पतन नहीं करा सकती, इसका दूसरा भी कारण होना चाहिए, जिसे उत्तरपुराण में गुणभद्राचार्य ने स्पष्ट किया है।

महाराज सत्यन्घर का एक रुद्रदत्त नाम का पुरोहित था, जो भविष्यवक्ता भी था। उसने काष्ठागार को बतलाया था कि राजा सत्यन्घर की विजयारानी के गर्भ से

१. उत्तरपुराण के आधार पर।

उत्तक हुआ पुत्र तुम्हारा प्राणवातक होगा। राजा सत्यन्वर के रहते वह विजया और उसके मादी पुत्र को नष्ट करने में समर्थ नहीं या जतः उसने सर्वप्रवम राजा सत्यन्वर को ही नष्ट करने का उपाय रचा। सत्यन्वर को मारकर वह उनके राज्य का अधिकारी हो गया। स्मज्ञान में उत्पन्न पुत्र उसी रात्रि को गन्धोत्कट सेठ के अधीन हो गया और रानी विजया दण्डक वन में तापसी के वेष में रहने लगी। काष्ठागार ने समझा कि मैंने राजा को मार डाला है और रानी मयूरयन्त्र में बैठकर गयी थी अतः गिरने पर उसका और उसके गर्भस्य बालक का प्राणधास स्वय हो गया होगा। इस प्रकार निश्चिन्त होकर अपना राज्य-शासन वलाता है।

आतंक से किसी की अकीर्त दबती नहीं है उलटी फैलती है। काष्टांगार की भी अकीर्त राजधातक के रूप में सर्वत्र फैल गयी अतः वह अन्त में विजयारानी के माई गोविन्द महाराज के पास सन्देश भेजता है कि राजा का बात एक उन्मत्त हाथी ने किया है और उसका कलक मुझे लगाया जा रहा है। आप आकर हमारे इस कलक का परिमार्जन कर दीजिए। तबतक जीवन्धर भी वयस्क होकर अपने मातुल गोविन्द महाराज के घर पहुँच चुके थे। काष्टांगार के कपट पत्र का उपयोग करते हुए, मित्र के नाते एक बड़ी सेना साथ लेकर गोविन्द महाराज काष्टागार के यहाँ आये। वही उन्होंने अपनी पुत्री कक्ष्मणा का स्वयवर रचा। जीवन्धर ने चन्द्रकवेध को वेधकर लक्ष्मणा की वरमाला प्राप्त की। इससे उत्तेजित हो काष्टागार भडक उठा। इधर युद्ध की तैयारी पूरी थी अत युद्ध हुआ और काष्टागार उसमें मारा गया।

### ४ जीवन्धर

आप महाराज सत्यन्धर और विजयारानी के पुत्र हैं। उत्तरपुराण के उल्लेखानुसार इन्होंने एक हस के बच्चे को उसके माता-पिता के पास से पकडवा लिया था। बच्चे का पिता हस इस दुख से दुखी होकर बाकाफ़ा में क्रेंकार कर रहा था जत इसे उन्होंने अपने किसी सेवक से मरवा दिया। पीछे चलकर गद्यचिन्तामणि के अनुसार पिता के और उत्तरपुराण के अनुसार माता के उपदेश से इन्होंने सोलह दिन बाद उम हंस-शिशु को उसकी माता के पाम भेज दिया। करनी का फल सबको मिलता है, अत जीवन्धर को भी उसके फलस्वरूप उत्पत्ति के पूर्व हो पिता की मृत्यु तथा माता से सोलह वर्ष का विछोह सहन करना पढा। जीवन्धर मोक्षगामी पुरुष थे, करणा इनकी रग-रग में भरी थी। कालकूट भील के द्वारा गायो के चुरा लिये जाने पर जब गोपो के परिवार काष्टागार के द्वार पर रोते हैं और उसकी अकर्मण्य सेना बब पराजित होकर लौट आती है तब आप अपने सखाओं के साथ जाकर भील को परास्त करते है और गोपो का पशुष्ठन वापस लाकर उन्हें देते हैं।

एक मरणोन्मुख कुम्कुर को देखकर उनकी करुणा जाग उठती है और उसे वे पंचनमस्कार मन्त्र सुनाकर कृतकृत्य करते हैं। कुक्कुर का जीव मरकर सुदर्शन यक्ष होता है और कृतकता के नाते जीवन्यर का बडा उपकार करता है। कृतव्य काष्ठांगार और कृतक सुदर्शन यक्ष, दोनों के जीवन में स्वगं और नरक के समान यन्तर दिखाई देता है। भीतमूर्ति गुणमाला की रक्षा के लिए अकेले ही एक उम्मत्त हाथी से जूझ पड़ते है। सर्पदश से मूर्न्छित कन्या का विषहरण करने के लिए मान्त्रिक के रूप में सामने आते है तो काष्टागार की मृत्यु के बाद बारह वर्ष तक पृथिवी को करमार से मुक्त कर देशवासियों के लिए एक कल्यवृक्ष के रूप में दिखाई देते हैं।

आपका जीवन बडा ही पवित्र और परोपकारमय रहा है। इनके जीवन की विशेषता से प्रभावित होकर ही वादीभिसिंह ने इन्हें क्षत्रचूडामणि—स्पित्रयों के शिरोमणि अथवा राजराज—राजाओं के राजा-जैसे शब्दों से सिन्नत किया है। शलाकापुरुष ने होनेपर भी पुराणकारों ने अपने पुराणों में इनका चिरत्र अकित किया है और कियाों ने इन पर गद्यपद्यात्मक काव्य लिखे हैं। जीवन्घरचम्पूकार ने तो स्पष्ट ही घोषित किया है—'जीवन्घरस्य चरित दुरितस्य हन्तू'—जीवन्घर का चरित्र पाप को नष्ट करनेवाला है। आपने अन्तिम तीर्यंकर भगवान् महावीर के समवसरण में दीक्षा घारण कर राजगृही के निकटवर्ती विपुष्ठाचल से मोक्ष प्राप्त किया है। जीवन्घर, जीवन्घर-चम्पू के नायक है।

### ५. गन्धोत्कट

जीवन्धर के जीवन में गन्धोत्कट को उनके पिता का स्थान प्राप्त है जिसे उसने बढी कुशलता से निभाया है। यह राजपुरी का एक बडा सेठ था। इसके पुत्र अल्पायु होते थे अत इसने मुनि महाराज से पूछा, "क्या कभी हमारे भी दीर्घायु पुत्र होगा?" मुनिराज ने उसे सन्तोष दिलाया और कहा, "जब तुम अपने मृत पुत्र को छोड़ने के लिए श्मशान जाओगे तब तुम्हें एक भाग्यशाली उत्तम पुत्र प्राप्त होगा।" ऐसा ही हुआ। जीवन्धर के बाद उसकी सुनन्दा स्त्री से एक स्वय का भी पुत्र हो गया पर उसके जीवन में कभी यह देखने को नही मिलता कि नन्दाद्य उसका निज का पुत्र है और जीवन्धर दूसरे का। उसकी स्त्री सुनन्दा भी बडी उदात्त महिला है।

### ६ गन्धर्वदत्ता

यह जीवन्यर की प्रथम और प्रमुख पत्नी है। विद्याघर गरुडवेग की पुत्री है, सगीत की मर्मज है और जीवन्धर के भ्रमण काल में अपनी विद्याओं के उपयोग से सबको सान्त्वना देती रहती है। गन्धर्वदत्ता के कारण ही जीवन्धर का विद्याधरों के साथ सम्पर्क बढ़ा है।

१ २४तीर्थंकर, १२ चकवर्ती, १ नारायण, १ प्रतिनारायण और १ बलभद्र ये जेशठ शलाकापुरुष कहलाते है।

#### ७. गुणमाला

यह राजपुरी के कुबेरिमत्र सेठ और उसकी स्त्री विनयमाला की पुत्री है। हाथी के उपव्रव से जीवन्यरकुमार ने इसकी रक्षा की यो। उसी समय से इसका जीवन्यर के प्रति और जीवन्यर का इसके प्रति अनुराग बढ़ गया था। अनुराग की पूर्ति के किए इसने जीवन्यर के पास शुक्त के द्वारा प्रणय-पत्र भेजा और जीवन्यर ने भी उसी शुक्त के द्वारा प्रणय-पत्र भेजा और जीवन्यर ने भी उसी शुक्त के द्वारा प्रतिपत्र मेजा। अन्त में दोनों का विवाह हुआ। श्रीहर्ष के द्वारा नैषध काव्य में नल और दमयन्ती के बीच हस का दूत बनाया जाना इसी शुकदूत की कल्पना कर प्रसार है।

# ८ सुरमंजरी

यह राजपुरी के कुबेरदत्त सेठ और उसकी सुमित स्वी की पुत्री है। अपने सुगन्धित चूर्ण के विषय में गुणमाला से पराजित होने पर जीवन्धर में इसकी आस्था बढ गयी थी। इतनी अधिक, कि इसने अपने अन्त पुर में अन्य पुरुषो का प्रवंश भी निषिद्ध कर दिया था। परिभ्रमण से वापस आने पर जब जीवन्धर को इस बात का पता चला तब वे एक वृद्ध के रूप में उसके धर गये। जीवन्धरचम्पू का वह सन्दर्भ हास्य रस का अच्छा उदाहरण है। अन्त में दोनो का विवाह हुआ।

जहां जीवन्धर और नन्दाढ्य में सौभ्रात्र है वहां जीवन्धर की आठों रानियों में सौमनस्य दृष्टिगोचर होता है। पारिवारिक सुख-शान्ति के लिए इसका होना अत्यन्त आवश्यक है।

जीवन्धरचम्पू चरितकाव्य है अत उसमें अनेक पात्रों का चरित्र-चित्रण हुआ है और धर्मशर्माम्युदय महाकाव्य है उसमें चरित्र-चित्रण को गौण कर काव्यात्मक वर्णन को प्रमुखता दी गयी है।

# े द्वितीय अध्याय

# स्तम्भ १: साहित्यिक सुषमा

- १ धर्मशर्माभ्युदय की काव्य-पीठिका
- २ धमंशमिम्युदय का काव्य-वैभव
- ३ जीवन्धरचम्पू की काव्य-कला
- ४ जीवन्घरचम्पू का उत्प्रेक्षालोक
- ५. धर्मशर्माभ्युदय का रस-परिपाक
- ६. जीवन्धरचम्पू का रस-प्रवाह
- ७ जीवन्धरचम्पू का विप्रलम्भ-शृगार और प्रणय-पत्र
- ८. जीवन्धरचम्पू मे शान्तरस की धारा
- ९ धर्मशर्माभ्युदय मे छन्दो की रसानुगुणता
- १० जीवन्धरचम्पू की छन्दो-योजना

#### स्तम्भ २ ' बादान-प्रदान

- ११. जीवन्धरचरित की उपजीव्यता
- १२. उपजीव्य और उपजीवित
- १३. शिशुपालवध और धर्मशर्माम्युदय
- १४. चन्द्रप्रभचरित और धर्मंशर्माभ्युदय

# स्तम्भ १: साहित्यिक सुषमा

# धर्मशर्माम्युदय की काव्य-पीठिका

कवि कैसे हुआ जाता है ? तथा काव्य में किस-किस तत्त्व की आवश्यकता है ? इसका सुन्दर विश्लेषण कवि ने काव्य के प्रारम्म में ही किया है। वे लिखते हैं—

अर्थ भले ही हृदय में स्थित हो परन्तु जिसे कान्य-रचना की शक्ति प्राप्त नहीं है ऐसा मनुष्य कवि नहीं हो सकता क्योंकि पानी अधिक भी भरा हो फिर भी कुत्ता जिह्वा से जल का स्पर्श छोडकर उसे अन्य प्रकार से पीना नहीं जानता।

रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द-समूह ही काव्य कहलाता है, यह तत्त्व हिदयगत करते हुए कवि ने कहा है—

वाणी 3, अच्छे-अच्छे पदो से सुशोभित क्यों न हो परन्तु मनोहर अर्थ से शून्य होने के कारण बिद्वानो का मन सन्तुष्ट नहीं कर सकती। जैसा कि थूवर से झरता हुआ दूध का प्रवाह यद्यपि नयनप्रिय होता है—देखने में सुन्दर होता है तथापि मनुष्यों के लिए रुचिकर नहीं होता।

कविकी वाणी में शब्द और अर्थ—दोनो की गरिमा को स्वीकृत करते हुए कहा है—

बडे पुण्य से किसी एक आदि किय की ही वाणी शब्द और अर्थ—दोनों की विशिष्ट रचना से युक्त होती है। देखो न, चन्द्रमा को छोडकर अन्य किसी की किरण अन्यकार को दूर करने और अमृत को झरानेवाली नहीं होती।

उपर्युक्त शब्दों द्वारा कवि ने, सुकवि बनने के लिए शक्ति, व्युत्पत्ति और प्रतिभा इन तीनो की आवश्यकता प्रकट की है। जैसा कि काव्यमीमासा में राजशेखर ने भी लिखा है—

"काव्यकर्मणि कवे. समाधि पर व्याप्रियते", इति श्यामदेव , मनस एकाग्रता समाधि । समाहित चित्तमर्थान् पश्यति । 'अभ्यास दिति मञ्जलः अविच्छेदेन शील-

१ अर्थे इदिस्थेऽपि कविनं कश्चित्रिर्ग्रातिथगीर्ग्रुस्फिबिचक्षण स्यात् । जिडाञ्चलस्पर्शमपास्य पातुं श्वा नान्यथामभो धनमन्यवैति ॥१४॥ धर्म , प्रथम सर्ग

२ रमणीयार्थप्रतिपादक शब्द काव्यय्-रसगगाधर

ह्यार्थनन्द्या पदनन्धुरापि बाणी बुझानां न मनो भिनोति ।
 न रोवते तोचनवन्त्रभापि स्नुहीक्षरत्थ्रीरसरिल्लरेम्य ॥१६॥ धर्म , प्रथम सर्ग

४ वाणी भवेरकस्यिचवेष पुण्यै शब्दार्थसम्दर्भविशेषगर्भा । इन्दु विनान्यस्य न दृश्यते खुत्तमो धुनाना च सुधाधुनीव ११६।-धर्म , प्रथम सर्ग

नमम्यासः । स हि सर्वगामी सर्वत्र निरित्तशयं कौशलमाधते । समाधिरान्तरः प्रयत्नो बाह्यस्त्वभ्यासः । तावुभाविप शक्तिमुद्भासयतः । 'सा केवलं काव्ये हेतु.' इति यायावरीयः । विप्रसृतिश्च प्रतिभाव्युत्पत्तिभ्याम् । शक्तिकर्तृके हि प्रतिभाव्युत्पत्तिकर्मणी । शक्तस्य प्रतिभाति शक्तश्च व्युत्पन्नते । या शब्दप्राममर्थसार्थमळ्ड्कारतन्त्रयुक्तिमार्गमन्यदिप तथाविषमधिहृदयं प्रतिभासयित सा प्रतिभा । अप्रतिभस्य पदार्थसार्थं परोक्ष इव, प्रतिभावतः पुनरपश्यतोऽपि प्रत्यक्ष इव । यतो मेधाविष्ट्रकुमारदासादयो जात्यन्धा कवयः श्रूयन्ते ।"

उक्त सन्दर्भ का तात्पर्य यह है कि काव्य की उत्पत्ति में मन की एकाग्रता और अभ्यास प्रथम कारण हैं। ये दोनो कि की शक्ति को उद्भासित करते हैं। शक्ति के उद्भासित होने पर किव की प्रतिभा और व्युत्पत्ति प्रकट होती है। उस प्रतिमा के द्वारा अभिनव अर्थ की ओर व्युत्पत्ति के द्वारा अर्थानुकूल शब्द-समूह की उपस्थिति होती है। शब्द और अर्थ ही काव्य का दृश्यमान शरीर है।

अपने इस सिद्धान्त के अनुसार घर्मशर्माम्युदय में किन ने शब्द और अर्थ — दोनों ही सम्पतियों को सँजोया है। इसके एक-दो उदाहरण देखिए—

किव कहना चाहता है कि सुन्दर काव्य रचे जाने पर भी कोई विरला मनुष्य ही सन्तोष को प्राप्त होता है सब नही, सबमें गुण-प्रहण की क्षमता भी नही है। अपने इस भाव को प्रकट करने के लिए नीचे लिखे पद्य में किव ने जिस शब्द और अर्थसम्पत्ति को सकलित किया है उसपर दृष्टिपात कीजिए—

> श्रव्येऽपि काव्ये रचिते विपिद्दिन्दिक्दिन्दसचेता परितोषमेति । उत्कोरक स्यात्तिलकदचलाक्ष्या कटाक्षभावैरपरे न वृक्षा ॥१७॥

— मनोहर काव्य के रचे जाने पर भी कोई सहृदय विद्वान् ही पूर्ण सन्तोष को प्राप्त होता है क्योंकि किसी चचललोचना के कटाक्षों से तिलक वृक्ष ही कुड्मिलित होता है, अन्य नहीं।

पुत्र के न होने से राजा महासेन का मन चिन्तातुर होता हुआ किसी एक स्थान पर स्थित नहीं है—इसका वर्णन करने के लिए कवि के शब्द और अर्थ पर दृष्टि दीजिए—

> क्व यामि तर्तिक नु करोमि दुष्कर सुरेश्वर वा कमुपैमि कामदम् । इतीष्टिचिन्ताचयचक्रचालित ववचित्र चेतोऽस्य बभूव निश्चलम् ॥७४॥
> —सर्ग २

—कहाँ जाऊँ, कौन-सा कठिन कार्य करूँ, अपने मनोरथ को पूर्ण करनेवाले किस देवेन्द्र की शरण गहुँ—इस प्रकार इष्टपदार्थविषयक चिन्तासमूहरूपी चक्र से चलाया हुआ राजा का मन किसी भी स्थान पर निश्चल नही हो रहा था।

देवियो द्वारा सुत्रता माता की सेवा की जा रही है — इस सन्दर्भ का एक श्लोक देखिए —

# अङ्गरागित कापि सुभुव सान्ध्यसंपदिव निर्ममे दिवः। यामिनीव शुचिरोचिषा परा चारुचामरमचालयच्चिरम् ॥४९॥

--सर्ग ५

— जिस प्रकार सम्ब्या आकाश में लालिमा उत्पन्न करती है उसी प्रकार किसी देवी ने माता के शरीर में अंगराण लगाकर लालिमा उत्पन्न कर दी और जिस प्रकार रात्रि चन्द्रमा को चलाती है उसी प्रकार कोई देवी चिरकाल तक सुन्दर चैंवर चलाती रही।

स्वयवर-वर्णन में कन्या के प्रति सुभद्रा की सम्बोधनोक्ति देखिए— कङ्कोलकैलालवलीलवङ्गरम्येषु वेलाद्रिवनेषु सिन्धो ।

कुरु स्पृहा नागरखण्डवल्लीलीलावलम्बिकमुकेषु रन्तुम् ॥६२॥ सर्ग १७ —हे तन्वि । तू कवाकचीनी, इलायची, लवली और लींग के वृक्षो से रमणीय, समुद्र के तटवर्ती पर्वतो के उन वनो में क्रोडा करने की इच्छा कर जिनमे सुपारी के वृक्ष ताम्बूल की लताओ से लीलापूर्वक अवलम्बित हैं—लिपटे हुए हैं।

# घर्मशर्माम्युदय का काव्य-वैभव

पण्डितराज जगन्नाथ ने काव्य के प्राचीन-प्राचीनतर रुक्षणों का समन्वय करते हुए अपने 'रसगगाधर' में उसका रुक्षण लिखा है—'रमणीयार्थप्रतिपादक शब्द काव्यम्'—रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करनेवाला शब्द-समूह काव्य है। वह रमणीयता चाहे अलकार से प्रकट हो, चाहे अभिधा, लक्षणा या व्यजना से। मात्र सुन्दर शब्दों से या मात्र सुन्दर अर्थ से काव्य, काव्य नहीं कहलाता, किन्तु दोनों के सयोग से ही काव्य कहलाता है। महाकित्र हरिचन्द्र ने धर्मशर्माम्युदय में शब्द और अर्थ—दोनों को बड़ी सुन्दरता के साथ सँजोया है।

उपमालकार की अपेक्षा उत्त्रेक्षालकार कि की प्रतिमा को अस्यिषक विकसित करता है। हम देखते हैं कि धर्मशर्माम्युद्य में उत्त्रेक्षालकार की धारा महानदी के प्रश्नाह के समान प्रारम्भ से लेकर अन्त तक अजल्ल गित से प्रवाहित हुई है। उपमा, रूपक, विरोधाभास, श्लेष, परिसख्या, अर्थान्तरन्यास और दीपक आदि अलकार भी पद-पद पर इसकी शोभा बढ़ा रहे है। उदाहरण के लिए देखें—

**इ ले**ष

लब्धात्मलाभा बहुधान्यवृद्धयै निर्मूलयन्ती घननीरसत्वम् । सा मेघसघातमपेतपद्भा शरत्सता संसदिप क्षिणोतु ॥१-१०॥

— जिसने अनेक प्रकार के अन्न की वृद्धि के लिए स्वरूपलाभ किया है, जो मेघी में जल के सद्भाव को दूर कर रही है तथा जिसने की चड को दूर कर दिया है, ऐसी शरद् ऋतु मेघी के समूह को नष्ट करे। और जिसने अनेक प्रकार से दूसरों की वृद्धि के लिए जन्म भारण किया है, जो अत्यधिक नीरसमने को दूर कर रही है तथा जिसने पाप को नष्ट कर दिया है ऐसी सज्जनों की सभा भी मेरे पापसमूह को नष्ट करे। क्लेपव्यतिरेक

अनेकपद्माप्सरसः समन्ताद्यस्मिन्नसंख्यातहिरण्यगर्माः । अनन्तपीताम्बरधामरम्या ग्रामा जयन्ति त्रिदिवप्रदेशान ॥१–४४॥

जिस देश में गाँव स्वर्ग के प्रदेशों को जीतते हैं, क्यों कि स्वर्ग के प्रदेशों में तो एक ही पद्मा नामक अप्सरा है परन्तु उन गाँवों में अनेक पद्मा नामक अप्सराएँ हैं (पक्ष में, कमलों से उपलक्षित जल के सरोवर हैं) स्वर्ग के प्रदेशों में एक ही हिरण्य-गर्म—बह्मा है परन्तु वहाँ असस्यात है (पक्ष में, असस्यात—अपितित हिरण्य—सुवर्ण उनके गर्भ—मध्य में है) और स्वर्ग के प्रदेश एक ही पीताम्बर—नारायण के धाम—तेज से मनोहर हैं परन्तु गाँव अनन्त पीताम्बरों के धाम से मनोहर है (पक्ष में, अपिरियत गगननुम्बी भवनों से सुशोभित है)

उत्प्रेक्षा

सकान्तिबम्ब स्रविदन्दुकान्ते नृपालये प्राहरिकै परीते । हताननश्री सुदृशा चकास्ति काराधृतो यत्र रुदक्षिवेन्दु ॥१–६३॥

जिसमें चन्द्रकान्त मिण से पानी झर रहा है तथा जो पहरेदारों से घिरा हुआ है, ऐसे राजमहल में प्रतिबिम्बित चन्द्रमा ऐसा जान पड़ता है मानो स्त्रियों के मुख की शोभा चुराने के कारण उसे जेल में डाल दिया हो और इसलिए मानो रो रहा हो। और भी—

> मद्वाजिनो नोर्घ्वधुरा रथेन प्राकारमारोढुममु क्षमन्ते । इतीव यल्लड्घयित् दिनेश श्रयत्यवाचीमथवाप्युदीचीम् ॥१–८१

जिसको घुरा बिलकुल ऊपर की ओर उठ रही है ऐसे रथ के द्वारा हमारे कोडे इस प्राकार को लाँघने में समर्थ नहीं हैं — यह विचार कर ही मानो सूर्य उस रत-पुर की लाँघने के लिए कभी तो दक्षिण की ओर जाता है और कभी उत्तर की ओर। और भी —

प्रयाणलीलाजितराजहसक विशुद्धपार्षण विजिगीषुवित्स्थितम् । तदिह्निमालोक्य न कोशदण्डभाग्गियेव पद्म जलदुर्गमत्यजत् ॥२–३६॥

जिसने अपनी सुन्दर चाल से राजहंस पक्षी की जीत लिया है (पक्ष में, जिसने अपने प्रयाण मात्र की छीला से बड़े-बड़े राजाओं को जीत लिया है), जिसकी एडी निर्दोष है (पक्ष में, सुरक्षित सेना निर्दोष—छलरहित है) तथा जो किसी विजयाभिलाषी राजा के समान स्थित है ऐसे कमल ने कुड्मल और दण्ड से युक्त होने पर भी (पक्ष में,

सामाना और सेना से सिहत होने पर भी ) उस रामी के पैर को वेसकर भय से ही मानो जलरूपी किले को नहीं छोडा था।

## रूपक और उपमा का सम्मिश्रण

वानिन्द्यदन्तद्युतिफोनिलाघरप्रवालशालिन्युक्लोचनोत्पले । तदास्यलावण्यसुषोदधौ वयुस्तरङ्गभङ्गा इव भङ्गुरालकाः ॥२–५९॥ सौनों की कान्ति से फोन्यक समुद्रकृषी प्रवास से स्वोधित सौन नेवक

उत्तम दांतों की कान्ति से फेनयुक्त, अधररूपी प्रवाल से सुशोभित और नेत्ररूपी बडे-बडे नीलकमलों से मासमान उसके मुखसौन्दर्यरूपी अमृत के समुद्र के घूँचराले बाल लहरों की सन्तिति के समान सुशोभित हो रहे थे।

### श्लेषोपमा

स्वस्थो धृताच्छदागुरूपदेश श्रीदानवारातिविराजमान । यस्या करोल्लासितवज्रमुद्र पौरो जनो जिष्णुरिवावमाति ॥४–२३॥

जिस नगरी में नगरवासी लोग इन्द्र के समान शोभायमान हैं क्योंकि जिस प्रकार इन्द्र स्वस्थ है—स्वर्ग में स्थित है उसी प्रकार नगरवासी लोग भी स्वस्थ हैं—नीरोग हैं, जिस प्रकार इन्द्र छलरहित गृह—बृहस्पति के उपदेश को धारण करता है उसी प्रकार नगरवासी लोग भी छलरहित गृहजनों के उपदेश को धारण करते हैं, जिस प्रकार इन्द्र श्रीदानवारातिविराजमान—लक्ष्मी-सम्पन्न उपेन्द्र से सुशोभित रहता है उसी प्रकार नगरनिवासी लोग भी श्रीदानवारातिविराजमान—लक्ष्मी के दान जल से अत्यन्त सुशोभित हैं और इन्द्र जिस प्रकार करोल्लासितवच्चमुद्र—हाथ में वच्चायुष को धारण करता है उसी प्रकार नगरनिवासी लोग भी करोल्लासितवच्चमुद्र—किरणों से सुशोभित हीरे को अँगूठियों से सहित हैं।

और भी--

अम्युपात्तकमलै कवीश्वरै. सश्रुतं कुवलयप्रसाधनम् । द्रावितेन्द्रसराशिसोदर सच्चरित्रमिव निर्मल सर. ॥५--७०॥

तदनन्तर रानी सुव्रता ने वह सरोवर देखा जो किसी सत्पृष्य के चरित्र के समान जान पहता था, क्योंकि जिस प्रकार सत्पृष्य का चरित्र अम्युपात्तकमल—लक्ष्मी प्राप्त करनेवाले कवीधर—बहे-बहे कवियों के द्वारा सेवित होता है उसी प्रकार वह सरोवर भी अम्युपात्तकमल—कमलपृष्य प्राप्त करनेवाले कवीधार—अच्छे-अच्छे जलपिक्षयों से सेवित था। जिस प्रकार सत्पृष्य का चरित्र कृषलयप्रसाधन—महीमण्डल को अलकृत करनेवाला होता है उसी प्रकार वह सरोवर भी कृषलयप्रसाधन—नीलकमलों से सुशोभित था और सत्पृष्य का चरित्र जिस प्रकार द्वावितेन्दुरसराधिसोवर—पिछले हुए चन्द्ररस

अथवा कर्पूररस के समान उज्ज्वल होता है उसी प्रकार वह सरोवर भी पिघले हुए चन्द्ररस अथवा कर्पूररस के समान उज्ज्वल था। और भी---

> पीवरोच्चलहरिवजोद्धुरं सज्जनक्रमकर समन्तत । अब्बिमुग्रतरवारिमज्जितक्ष्माभृतं पतिमिवावनीभुजाम् ॥५-७१॥

तदनन्तर वह समुद्र देखा जो कि श्रेष्ठ राजा के समान था क्योंकि जिस प्रकार श्रेष्ठ राजा पीवरोच्चलहरित्र जोद्धुर—मोटे-मोटे उछलते हुए घोडो के समूह से युक्त होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी पीवरोच्चलहरित्र जोद्धुर—मोटी और ऊँची लहरो के समूह से युक्त था। जिस प्रकार श्रेष्ठ राजा सज्जनक्रमकर—सज्जनो के क्रम—आचार को करनेवाला होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी सज्जनक्रमकर—सजे हुए नाकुओ और मगरो से युक्त था और जिस प्रकार श्रेष्ठ राजा उग्रतरवारिमिज्जितक्षमाभृत्—पैनी तलवार से शत्रु राजाओं को खण्डित करनेवाला होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी उग्रतरवारिमिज्जितक्षमाभृत्—गहरे पानी में पर्वतों को डुबानेवाला था।

कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है पर हम उसे मात्र उपमा के रूप में ही देखते है जबकि महाकवि हरिचन्द्र की उपमा, क्लेष आदि अलकारों के साथ मिलकर कवि की अद्भुत प्रतिमा को प्रकट करती है।

### अर्थान्तरन्यास

स वारितो मत्तमरुद्द्विपौघ प्रसद्धा कामश्रमशान्तिमिच्छन्। रजस्वला अप्यभजत्स्रवन्ती रहो मदान्धस्य कृतो विवेक ॥ ७-५३॥

जिस प्रकार कोई कामोन्मत्त मनुष्य रोके जाने पर भी बलात्कार से कामध्यम की शान्ति को चाहता हुआ रजस्वला स्त्रियो का भी उपभोग कर बैठता है उसी प्रकार देवों के मदोन्मत्त हाथियो का समूह वारित —पानी से अपने अत्यिषक श्रम की शान्ति को चाहता हुआ जबरदस्ती रजस्वला—धूलि से व्यास नदियो का उपभोग करने लगा सो ठीक ही है क्योंकि मदान्ध मनुष्य को विवेक कैसे हो सकता है ?

# परिसख्या

निशासु नून मिलनाम्बरस्थिति प्रगल्भकान्तासुरते द्विजक्षति । यदि निवप सर्वविनाशसस्तवः प्रमाणशास्त्रे परमोहसभवः ॥२-३०॥

यदि मिलनाम्बर स्थिति — मिलन आकाश की स्थिति थी तो रात्रियों में ही थी, वहाँ के मनुष्यों में मिलनाम्बर स्थिति — मैले वस्त्रों की स्थित नहीं थी। दिजक्षति — दाँतों के घाव यदि थे तो प्रौढ स्त्री के सम्भोग में ही थे, वहाँ के मनुष्यों में द्विज-क्षति — बाह्मणादि का घात नहीं था। यदि सर्वविनाश का अवसर आता था तो व्याकरण में प्रसिद्ध क्विप् प्रत्यय में ही आता था (क्योंकि उसी में सब वर्णों का लोप होता है),

वहाँ के मनुष्यों में किसी का सर्वनाश नहीं होता था, और परमोह-सम्भव--परम + कह जत्कुष्टब्यासिज्ञान प्रमाणशास्त्र--न्यायशास्त्र में ही था, वहाँ के मनुष्यों में परमोहसभव --दूसरों को मोह जत्पन्न करना अथवा वत्यधिक मोह का उत्पन्न होना नहीं था।

# विरोधाभास

महानदीनोऽप्यजडाशयो जगत्यनष्टसिद्धि परमेश्वरोऽपि सन् । अभूव राजापि निकारकारण विभावरोणामयमद्भुतोदयः ॥२--३३॥

यह राजा ससार में महानदीन—महासागर होकर भी अजडाशय—जल से रिहत था, परमेक्वर होता हुआ भी अणिमा आदि आठ सिद्धियों से रिहत था और राजा—चन्द्रमा होकर भी विभावरी—रात्रियों के दुख का कारण था। परिहार पक्ष में वह राजा महान्—अत्यन्त उदार अदीन—दीनता से रिहत तथा प्रबुद्ध आयवाला था। अत्यन्त सम्पन्न होता हुआ अनष्ट-सिद्धि था—उसकी सिद्धियों कभी नष्ट नहीं होती थी और राजा—नृपित होकर भी वह अरीणा विभौ—शत्रुराजाओं के दुख का कारण था। इस तरह वह अद्भुत उदय से रिहत था।

और भी-

चित्रमेतज्जगन्मित्रे नेत्रमैत्री गते त्विय । यन्मे जडाशयस्यापि पङ्कजात निमीलति ॥३-५१॥

यह बडा आश्चर्य है कि आप जगत् के मित्र—सूर्य है और मैं जडाशय—तालाब है, आप मेरे नयन-गोचर हो रहे हैं फिर भी मेरा पङ्कजात—कमल निमीलित हो रहा है। पक्ष मे जगत् के मित्रस्वरूप आपके दृष्टिगोचर होते ही मुझ मूर्ख का भी पापसमूह नष्ट हो रहा है।

### दीपक

नभो दिनेशेन नयेन विक्रमो वन मृगेन्द्रेण निशीयमिन्दुना।
प्रतापलक्ष्मीबलकान्तिशालिना विना न पुत्रेण च भाति न कुलम् ॥२-७३॥
सूर्य के बिना आकाश, नय के बिना पराक्रम, सिंह के बिना वन, चन्द्रमा के
बिना रात्रि और प्रताप, लक्ष्मी, बल तथा कान्ति से सुशोभित पुत्र के बिना हमारा कुल
सुशोभित नहीं होता।

# भ्रान्तिमान्

रक्तोत्पलं हरितपत्रविलम्बितीरे त्रिस्रोतसः स्फुटमिति त्रिदशद्विपेन्द्र । विम्ब विकुष्य सहसा तपनस्य मुखन् घुन्यन्कर दिवि चकार न कस्य हास्यम् ॥६–४४॥ आकाशागा के किनारे हरे रंग के पत्ते पर यह लाल कमल कूला हुआ है, यह समझकर ऐरावत हाथी ने पहले तो बिना विचारे सूर्य का विम्ब सीच किया पर जब उष्ण लगा तब जल्दी से छोडकर सूँड को फडफडाने लगा यह देख आकाश में किसे हैंसी न आ गयी थी?

यहाँ उदाहरण के रूप में कुछ ही अर्थालंकारों के उद्धरण दिये गये हैं। धर्म-शर्माम्युदय का ऐसा एक भी श्लोक नहीं है जिसमें कोई न कोई अलंकार न हो।

आगे शब्दालंकार का वैभव देखिए-

शब्दालंकारों में अनुप्रास, यमक, शब्दश्लेष और चित्रालकार की प्रधानता है। हम देखते हैं कि धर्मशर्मास्युदय में इन सभी अलकारो को अच्छा प्रश्रय दिया गया है—

अनुप्रास के कुछ उदाहरण देखिए-

यत्कायकान्तौ कनकोज्ज्वलाया ॥ १-४ ॥ न प्रेम नम्रेऽपि जने विघत्से ॥ १-२४ ॥ शेवालशालिन्युपले छलेन पातो भवेत्केवलदु खहेतु ।। १-२७ ॥ उच्चासनस्थोऽपि सता न किचिन्नीच स चित्तेषु चमत्करोति । स्वर्णीदिन्युङ्गाग्रमिषिष्ठितोऽपि काको वराक. खलु काक एव ॥१-३०॥ षत्ते समुत्तेजितशातकुम्भकुम्भप्रभा काञ्चन काञ्चनाद्रि ॥३६॥ तरिङ्गणीना तरवस्तरेषु ॥१-४९॥ पौराङ्गनाना प्रतिबिम्बदम्भात् ॥१-५९॥ प्रालेयशैलेन्द्रविशालशालश्रोणीसमालम्बितवारिवाहुम् ॥ १-८४॥ क्वचिदपि न कदाचित् केनचित् केऽपि दुष्टा ॥१-८५॥ सुधासुधारिक्ममृणालमालती-सरोजसारैरिव वेधसा कृतम् । शनै शनैमींग्च्यमतीत्य सा दघी सुमध्यमामध्यममध्यम वय ॥२-३६॥ ततान तन्मध्यमतीव तानवम् ॥२-४४॥ इतीष्ट-चिन्ताचयचक्रचालित व्वचिन्न चेतोऽस्य बभूव निश्चलम् ॥२-७४॥ त्व ज्ञतु ज्ञतुर ज़ोर्मेस्तीरग सैन्यबारिषे ॥ ३-२९॥ फलावनम्राम्नविलम्बिजम्बूजम्बीरनारङ्गलवङ्गपूगम् । सर्वत्र यत्र प्रतिपद्य पान्था पाथेयभार पथि नोद्वहन्ति ॥९॥ को वा स्तनाग्राण्यवधूय धेनोर्दुग्ध विदग्धो ननु दोग्धि म्युङ्गम् ॥४-६६॥ यामिनीव शुचिरोचिषा परा चारुचामरमचालयच्चिरम् ॥५-४९॥

यमकालकार की छटा यद्यपि सर्वत्र छिटकी हुई है तथापि हम उसकी पूर्ण छटा दशम और एकादश सर्ग में देखते हैं। कुछ उदाहरण देखिए—

> मन्दाक्षमन्दा क्षणमत्र तावन्नव्यापि न व्यापि मनोभवेन । रामा वरा भावनिरम्यपुष्टवच्वा नवच्वानवशा न यावत् ॥१०-३६॥

नवी बनी यो मदनायको मवेस बोबनीयो मदनाय को भवे ।
स सुभुवामत्र तु नेत्रविभ्रमीविकोध्यते सित्तककोऽपि कानने ॥१०-३९॥
कृतार्थीकृतर्यीहितं त्वा हितत्वात्सदान सदा नन्दिनं वाविनं वा ।
विभालिक्याल सुधमां सुधमापितस्थापितस्थापितस्थापित सानौ ॥१०-५१॥
कलविराजिविराजितकानने नवरसालरसालसपद्पद ।
सुरिभकेसरकेसरकोभितः प्रविससारे स सारबलो मधु ॥१०॥
प्रभावितानेकलतागताया प्रभाविताने कलता गता या ।
प्रभावितानेकलतागताया सा स्त्री मधौ कि स्पृहणीयपुण्या ॥६६॥

कालिदास ने रघुवश के नवम सर्ग में चतुर्थपाद-सम्बन्धी यमक के साथ हुत-विलिम्बित छन्द का अवतार कर काम्यसुधा की जो मन्दािकनी प्रवाहित की है उसका अनुसरण मात्र के षष्ठ सर्ग तथा धर्मशर्माम्युदय के एकादश सर्ग-सम्बन्धी ऋतु-वर्णन में भी किया गया है। जिस प्रकार नाक पर पहने हुए मोती से किसी शुभ्रवदना का मुखकमल खिल उठता है उसी प्रकार एकपादन्यापी दो पदों के यमक से द्रुतविलम्बिस छन्द खिल उठा है।

शब्द-श्लेष का चमत्कार देखिए---

कान्तारतरवो नैते कामोन्मादकृत परम् । अभवन्नः प्रीतये सोऽप्युद्यन्मधृपरात्रय ॥३-२३॥

यहाँ एकवचन और बहुवचन का क्लेष कवि के कौशल को प्रकट करता है तो-

उल्लसत्केसरो रक्तपलाञ्च. कुञ्जराजित ।

कण्ठोरव इवाराम क न व्याकुलयत्यसौ ।।३-२५॥

यहाँ सभग क्लेष कवि की काव्यप्रतिभा को सूचित करता है ।

विधिश्रय नीरदमाश्रयन्ती नवानुदन्तीमतिनिष्कलाभान् ।

स्वनैर्मुजङ्गान् शिखिना दधान प्रगल्भवेश्यामिव चन्दनालीम् ॥७-३३॥

वह पर्वंत चन्दन वृक्षों की जिस पक्ति को घारण कर रहा था वह ठीक प्रौढ़ बेदया के समान जान पड़ती थी। क्योंकि जिस प्रकार प्रौढ वेदया अधिश्रिय—अधिक सम्पत्तिवाले पुरुष का, भले हो वह नीरद—दन्तरहित—वृद्ध क्यों न हो आश्रय करती है उसी प्रकार वह चन्दन वृक्षों की पंक्ति भी अधिश्रियं—अतिशय शोभासम्पन्न नीरद—भेष का आश्रय करती थी—अत्यन्त ऊँची थी और जिस प्रकार प्रौढ वेदया अतिनिष्कला-भान्—जिनसे घनलाभ की आशा नहीं है ऐसे नवीन भुजङ्गान्—प्रेमियों को शिखिनाम्-शिखणिड्यो-हिंजडों के शब्दो द्वारा दूर कर देती है उसी प्रकार वह चन्दन वृक्षों की पंक्ति अतिनिष्कलाभान्—अतिशय कृष्ण नवीनभुजङ्गान्—सपौं को शिखिनाम्—मयूरों के शब्दो द्वारा दूर कर रही थी।

यहाँ प्रत्येक पद का श्लेष पाठक के मन को आनन्द-विभीर कर देता है।

चित्रालंकार की सुषमा धर्मक्षमिम्युदय के १९वें सर्ग में ब्यास है-

एकाक्षर, द्रघक्षर, चतुरक्षर, गृढचतुर्थपाद, समुद्गक, निरोष्ठ्य, अतालव्य, प्रतिलोमानुलोम पाद, गोमूत्रिकाबन्ध, मुरजबन्ध, चक्रबन्ध, अर्घश्रम, षोडशदलकमलबन्ध वादि चित्र काव्यों से किव की प्रतिभा का अनुमान लगाया जा सकता है। वस्तुत शब्दालंकार की रचना करना अर्थालंकार की रचना की अपेक्षा कष्टसांच्य है। इस अलकार की रचना में विरले ही किव सफल हो पाते हैं। कालिदास ने चित्रालकार को खुआ भी नहीं है। जबिक महाकवि हरिचन्ट ने अपनी एतद्विषयक कुशलता सम्पूर्ण सर्ग में प्रदिश्ति की है। इस सर्ग में न केवल शब्दालंकार-चित्रालंकार है किन्तु श्लेषालकार भी चरम सीमा पर पहुँचा हुआ दिखाई देता है। जिस प्रकार शिशुपालवध में शिशुपाल का दूत, श्रीकृष्ण की सभा में जाकर द्वर्धक श्लोको के द्वारा स्तुति और निन्दा का पक्ष प्रस्तुत करता है उसी प्रकार धर्मशर्माम्युदय के इस उन्नीसवें सर्ग में भी अगादि देशों के राजकुमारों के द्वारा सुषेण सेनापित के पास भेजा हुआ दूत भी द्वर्धक श्लोकों के द्वारा निन्दा और स्तुति के पक्ष को रखता है। यह क्रम बारहवें श्लोक से लेकर बत्तीसवें श्लोक तक चला है। उदाहरण के लिए एक-दो श्लोक उद्ध्रत कर रहा हैं—

परमस्नेहनिष्ठास्ते परदानकृतोद्यमा । समुन्नति तवेच्छन्ति प्रथनेन महापदाम् ॥१९-१८॥

अत्यिषिक स्नेह रखनेवाले एव उत्कृष्ट दान करने में उद्यमशील वे सब राजा प्रकृष्ट घन के द्वारा महान् पद—स्थान से युक्त आपकी उन्नित चाहते हैं अर्थात् आपको बहुत भारी धन देकर उत्कृष्ट पद प्रदान करेंगे (पक्ष में—वे सब राजा आपके साथ अत्यन्त अस्नेह—अप्रीति रखते हैं और पर—शत्रु को खण्ड-खण्ड करने में सदा उद्यमी रहते हैं अत युद्ध के द्वारा आपको हर्षाभाव से युक्त—मुदो हर्षस्य तितर्मुन्नितस्तया महिता ता समुन्नितम्—महापदा—महती आपत्ति की प्राप्ति हो ऐसी इच्छा रखने हैं )।

सहसा सह सारेभैर्घाविताघाविता रणे । दु सहेऽदु सहेऽल ये कस्य नाकस्य नार्जनम् ॥२१॥ तेषा परमतोषेण सपदातिरसं गतः ।

स्वोन्नित पितता बिश्चत्सद्महीनो भविष्यसि ॥२२॥ (युग्म) सर्ग १९ सारभूत श्रेष्ठ हाथियो से सिंहत जो, मानसिक व्यथा से रिहत दु सह—कठिन युद्ध में पहुँचकर किसके लिए अनायास ही स्वगंप्रदान नही करा देते हैं अर्थात् सभी को स्वगंप्रदान करा देते हैं उन राजाओं के परम सन्तोष से तुम सम्पत्ति के द्वारा अधिक राग को प्राप्त होओंगे तथा अपनी उन्नित से सिंहत स्वामित्व को घारण करते हुए शीघ्र ही श्रेष्ठ पृथिवों के इन—स्वामी हो जाओंगे। (पक्ष में—सारभूत श्रेष्ठ हाथियो से सिंहत हुए जो राजा मानसिक व्यथाओं से परिपूर्ण कठिन युद्ध में किसके लिए दुख का सचम प्रदान नहीं करते अर्थात् सभी के लिए प्रदान करते हैं, उन राजाओं को यदि तुमने अत्यन्त असन्तुष्ट रखा तो तुम्हें उनका पदाति—सेवक बनना पढेगा, असगत—अपने

परिवार से पृथक् एकाकी रहना पडेमा, अपनी उन्नति को छोड़ देना होगा और इस तरह तुम समहीन-- गृहरहित हो जाडोंगे ।)

इस तरह यहाँ शब्दालकार और अर्थालंकार के एकत्र स्थित होने से ससृष्टि अर्लंकार अस्यिक सुशोभित हो रहा है।

# धर्मशर्माभ्युदय का रीति-सन्दर्भ

रीति का विन्यास रस के अनुकूल परिवर्तित होता रहता है। कही गौडी, कही पाचाली, कही लाटो और कही वैदर्भी रीति का प्रयोग किव को करना पडता है। धर्मशर्मीम्युदय में गौडी रीति को छोडकर तीन रीतियो का यथावसर उपयोग किया गया है। जीवन्धरचम्पू में गौडी रीति का भी आश्रय लिया गया है। सामूहिक विवेचना में धर्मशर्माम्युदय में वेदर्भीरीति मानी जा सकती है। उसका लक्षण विश्वनाथ ने इस प्रकार लिखा है—

माधुर्यव्यञ्जकैर्वर्णे रचना लिलतात्मिका । अवृत्तिरत्यवृत्तिर्वा वैदर्भीरीतिरिष्यते ॥

-सा द., परिच्छेद ९, क्लोक २-३

रुद्रट ने भी ऐसा ही कहा है-

असमस्तैकसमस्ता युक्ता दशिभगुंणैश्च वैदर्भी। वर्गद्वितीयबहुला स्वल्पप्राणाक्षरा च सुविधेया।।

एक-दो उदाहरण देखिए---

पुन्नागनारङ्गलबङ्गजम्बूजम्बीरलोलावनशालि यस्य । श्रृङ्ग सदापारनभोविहारश्रान्ता श्रयन्ते सवितुस्तुरङ्गा ॥१०-८॥ बहलकुङ्कुमपङ्ककृतादरा मदनमुद्रितदन्तपदाघरा । तुहिनकालमतो घनकञ्चुका निजगदुर्जगदुरसवमङ्गना ॥११-५५॥

# धर्मशर्माभ्यदय मे गुणगरिमा

मम्मट और विश्वनाथ कविराज द्वारा चिंत गुणो की त्रिकुटी ( माघुर्य, ओज और प्रसाद ) को घ्यान में रखते हुए जब धर्मशर्माम्युदय के गुण का विचार करते है तो यहाँ माधुर्य गुण का विस्तार अधिक जान पडता है। उसका लक्षण लिखते हुए विश्वनाथ कविराज ने लिखा है—

चित्तद्रवीभावमयो ह्लादो माधुर्यमुच्यते । सभोगे करुणे विप्रलम्भे शान्तेऽधिक क्रमात् ॥८-१॥ सा. द

यतस्य घर्मशर्माम्युदय का अगी रस शान्त रस है अत उसी के पोषक माघुर्य गुण का समावेश इसमें किया गया है। साहित्यिक क्षेत्र में गुण को रस का घर्म माना गया है। कुछ उदाहरण देखिए—

साहित्यिक सुषमा

हेलोत्तरतुङ्गमतञ्ज्ञषावलीकपोलपालीगिलतैर्मदाम्बुमिः । गङ्गाजल कज्जलमञ्जुलीकृत कलिन्दकन्योदकविश्वमं दवौ ॥९-७५॥ अनिन्द्यदन्तद्युतिफेनिलाधरप्रवालशालिन्युक्लोचनोत्पले । तदास्यलावण्यसुधोदधौ बभुस्तरङ्गमङ्गा इव भङ्गरालका ॥२-५९॥

# धर्मशरमाभ्युदय मे ध्वनि का विस्तार

काव्य में व्विन की बहुत भारी महिमा है। व्वन्यालोककार ने 'काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्य समाम्नातपूर्व ' इत्यादि शब्दो के द्वारा ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। मम्मट तथा विश्वनाथ कविराज आदि ने ध्विन को उत्तम काव्य माना है। जहाँ व्याय अर्थ, वाच्य की अपेक्षा अधिक चमत्कारी होता है वही ध्वनि मानी जाती है, फलत ब्विन के लक्षणामूलक और अभिघामूलक के भेद से दो भेद माने जाते हैं। लक्षणामुलक को अविवक्षितवाच्य और अभिधामूलक को विवक्षितान्यपरवाच्य कहा गया है। अविवक्षितबाच्य को अर्थान्तरसक्रमित और अत्यन्ततिरस्कृत के भेद से दो प्रकार का माना गया है। विवक्षितान्यपरवाच्य के असलक्ष्यक्रमव्यग्य और सलक्ष्यक्रमव्यग्य की अपेक्षा दो भेद माने गये है। असलक्ष्यक्रमन्यग्य रसभावादिरूप होता है तथा गणना मे उसका एक ही भेद लिया जाता है। सलक्ष्यक्रमन्यग्य के शब्दशक्तिसमुत्पन्न, अर्थशक्ति-समुत्पन्न और उभयश्चन्तिसमुत्पन्न के भेद से तीन भेद कहे गये है। शब्दशक्तिसमुत्पन्न के वस्तु और अलकार को अपेक्षा दो भेद हैं। अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि के स्वत सम्भवी वस्तु और अलकार, कवित्रौढोक्तिमिद्धयस्तु और अलकार तथा कविनिबद्धवक्तुप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु और अलकार इस प्रकार ६ और इन छह से प्रकट होनेवाली वस्तु और अलकार व्याग्य की अपेक्षा १२ भेद होते है। उभयशक्ति-समुत्पन्न का एक ही भेद होता है। इस तरह सक्षेप से घ्वनि के अठारह भेद होत है।

धमशर्माम्युदय मे घ्विन के ये भेद यत्र-तत्र प्रस्फुटित हुए है। जैसे—
अहो खलस्यापि महोपयोग स्नेहद्रुहो यत्परिशीलनेन।
आकर्णमापूरितपात्रमेता क्षीर क्षरन्त्यक्षतमेव गाव ॥२६॥ सर्ग १

- —बडे आश्चर्य की बात है कि म्नेहहीन खल का—दुर्जन का भी बडा उपयोग होता है क्योंकि उनके ससर्ग में यह रचनाएँ बिना किसी तोड़ के पूर्ण आनन्द प्रदान करती हैं। यहाँ खल, स्नेह तथा गो शब्द के श्लेष रूप होने से दूसरा अप्रकृत अर्थ यह प्रकट होता है—
- कैसा आश्चर्य है कि तैलरिहत खली का भी बडा उपयोग होता है क्योंकि उसके खिलाने से यह गार्ये बिना किसी आधात के बरतन भर-भरकर दूध देती है।
- यहाँ 'गावो गाव इव' कवियो की वाणी गायो के समान है, 'खल खल इव' दुर्जन खल के समान है, 'स्नेह स्नेह इव' प्रेम तैल के समान है तथा 'क्षीर स्वान्त'- सुखिमव' स्वान्त सुख दूध के समान है इस प्रकार उपमालकार व्यग्य है।

स्वर्णीद्रिश्युङ्गाग्रमिषिष्ठितोऽपि काको वराक खकु काक एव ॥३०॥ सर्ग १ यहाँ द्वितीय काक शब्द 'नयने तस्त्रैव सबने' अथवा 'करकः करमः' के समान अर्थान्तरसक्रमित हो गया है जिससे वह मात्र काक अर्थ का वाचक न रहकर नीच का वाचक हो गया है।

अनेकपदाप्सरस समन्ताद्यस्मिश्नसख्यातिहरण्यगर्भा ।

अनन्तपीताम्बरधामरम्या ग्रामा जयन्ति त्रिदिवप्रदेशान् ॥४४॥ सर्गं १

यहाँ स्वर्ग में एक पद्मा नाम की अप्सरा है जबिक ग्रामो में अनेक हैं, स्वर्ग में
एक हिरण्यगर्भ—ब्रह्मा है जबिक गाँवो में अनेक हैं, और स्वर्ग एक ही पीताम्बर के
धाम से रमणीय है जबिक ग्राम अनेक पीताम्बरों के घाम से रमणीय है। इस प्रकार
इलेषोपमा से व्यतिरेकालकार व्याय है।

'हम्पिवली वीजयतीव मित्रम्' ॥७॥।

यहां 'हम्पिवली प्रेमसभृतनायिकेव' इस तरह उपमालकार व्यग्य है।

कुलेऽपि कि तात तवेदृशी स्थितिर्यदात्मजा श्रीनं सभास्विप त्यजेत्।

तदङ्कलीलामिति कीर्तिरीर्ष्यया ययावुपालक्ष्युमिवास्य वारिधिम्॥५॥ सर्ग २

यहां 'तवापि मर्यादाशालिन कुले किम् ईदृशी स्थिति'—अन्य कुल में ऐसी
विडम्बनापूर्ण रीति भले ही हो पर आप तो मर्यादाशाली है, आपके कुल में भी ऐसी
विडम्बना है, यह 'अपि' शब्द के द्वारा द्योतित होता है। इसी प्रकार 'सभास्विप' किसी
अल्पजन-सम्पर्क के स्थान में भले ही सम्भव हो परन्तु सभा में और एक सभा में नहीं
किन्तु कई सभाओ मे ऐसी विडम्बना श्री करती है यह बहुवचनान्त प्रयोग से द्योतित
होता है।

निपीतमात ज्ञघटाग्रशोणिता हठावगूढा सुरताथिभिभंटै ।

किल प्रतापानलमासदत्सिमित्समृद्धमस्यासिलतात्मगुद्धये ॥१५॥ सर्ग २

यहाँ विशेषणो की समानता से 'अमिलता' मे स्त्री की उपमा सिद्ध है।

परिष्वजित चन्दनाविलिरिय मुजङ्गान्यत—

स्ततोऽतिगहन स्त्रियश्चरितमत्र वन्दामहे ॥३५॥ सग १०

यहाँ 'चन्दनाविलि' मे किमी कुलटा का सादृश्य व्यग्य है।

अहमिह गुरुलज्जया हतोऽस्मि भ्रमर विवेकनिधिस्त्वमेक एव।

मुखमनु सुमुखी करौ धुनाना यदुपजन भवता मुहुश्चुचुम्बे ॥३९॥ सर्ग १३

यहाँ—

चलापाङ्गा दृष्टि स्पृशिस बहुशो वेपथुमती
रहस्याख्यायीव स्वनिस मृदु कर्णान्तिकचर ।
कर व्याघुन्वन्त्या पिबसि रितसर्वस्वमधर
वय तत्त्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्व खलु कृती ॥
—अभिज्ञान शाकुन्तल

क समान 'हत.' इति, न पुनः दुःखं 'प्राप्तवान्' इस तरह हुन् प्रकृति के प्रयोग से तथा 'एव' और 'मृहु.' इन अन्यय तथा निपातों से विशेष चमत्कार प्रकट किया गया है।

# जीवन्धरचम्पू की काव्यकला

जीवन्घरचम्पू में किन ने वर्ण्य विषयों की कलात्मक सज्जा प्रस्तुत की है। किन, स्त्री-पुरुषों के नख-शिख का वर्णन करता हुआ जहाँ उनके बाह्य सौन्दर्य का वर्णन करता है वहाँ उनकी अम्यन्तर पित्रता का भी वर्णन करता है। 'राजा सत्यन्घर का पतन उनकी विषयासक्ति का परिणाम है' यह बतलाकर भी किन उनकी श्रद्धा और घामिकता के विवेक को अन्त तक जागृत रखता है। युद्ध के प्रागण में भी वह सल्लेखना—समाधिमरण घारण कर स्वर्ग प्राप्त करता है।

जीवन्धरचम्पू, गद्यपद्यात्मक रचना है। बाण ने श्रीहर्षचरित में आदर्श गद्य के जिन गुणो का वर्णन किया है वे नवीन अर्थ, अग्राम्य जाति, स्पष्टरलेष, स्फुटरस और अक्षरो की विकटबन्धता, सबके सब जीवन्धरचम्पू के गद्य में अवतीर्ण हैं। इसके पद्य भी कोमलकान्तपदावली, नयी-नयी कल्पनाओ और मनोहर अर्थ से समुद्भासित है। इसके गद्य और पद्य — दोनो ही श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, परिसङ्या, विरोधाभास तथा भ्रान्तिमान् आदि अलकारो से अलकृत है। प्रारम्भ मे ही श्लेषानुप्राणित रूपकालकार की छटा द्रष्टव्य है।

श्रीपादाक्रान्तलोक परमहिमकरोऽनन्तसौस्यप्रबोध-स्तापघ्वान्तापनोदप्रियतिनजरुचि सत्समूहाधिनाथ । श्रीमान्दिव्यघ्वनिप्रोल्लसदुख्लिलकलावल्लमो मन्मनीषा-

नीलाब्जिन्या विकास वितरत् जिनपो घीरचन्द्रप्रभेश ॥२॥

जिन्होंने अपने शोभासम्पन्न चरणों के द्वारा समस्त जगत् को आक्रान्त किया है, (पक्ष में जिसकी शोभायमान किरणे समस्त जगत् में व्याप्त है), जो श्रेड्ठ महिमा को करनेवाले हैं, (पक्ष में अतिशय शीतलता को करनेवाले हैं), जिन्हें अनन्तसुख और अनन्तज्ञान प्राप्त हुआ है, (पक्ष में जिससे जीवों को अपरिमित सुख का बीध होता है) जिनकी कान्ति अथवा श्रद्धा सताप और अज्ञानान्धकार को नष्ट करने में प्रसिद्ध है, (पक्ष में जिसकी निज की कान्ति गरमी और अन्धकार दोनों को नष्ट करने में प्रसिद्ध हैं), जो अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मी से सिहत है, (पक्ष में अनुपम शोभा से सम्पन्न हैं) और जो दीव्यघ्विन से सुशोभित होनेवाली समस्त कलाओं के स्वामी हैं, (पक्ष में जो आकाशमार्ग में सुशोभित होनेवाली समस्त कलाओं से प्रिय हैं) ऐसे धीरवीर चन्द्रप्रभ-जिनेन्द्र-रूपी चन्द्रमा हमारी बुद्धरूपी नीलकमिलनी का विकास करें।

१ नवोऽर्थो जातिरग्राम्या ग्लेष स्पष्ट स्फुटो रस । विकटाक्षरबन्धरच कृत्स्नमेकन्न दुर्लभम् ॥ (हर्वचरित)

### विरोधाभास

हरोशपूज्योअयहरीशपूज्यः सुरेशवन्द्योअयसुरेशवन्दा । सन्द्रभुरम्योऽपि शुभाक्करम्यः श्रीशान्तिनादः शुममातनोतु ॥३॥

जो हरीश-पूज्य होकर भी अहरीश-पूज्य हैं (पक्ष में जो हरि-विष्णु और ईश-घड़ के द्वारा पूज्य होकर भी दिन के स्वामी सूर्य, उपलक्षण से ज्योतिषी देवों के द्वारा पूज्य हैं), सुरेशवन्द्व होकर भी असुरेशवन्द्व हैं (पक्ष में इन्द्रों के द्वारा वन्दनीय होकर भी भवन-वासी देवों के द्वारा वन्दनीय हैं) और जो अनंगरम्य—शरीर से सुन्दर न होकर भी शुभाग रम्य—शुभ शरीर से सुन्दर हैं (पक्ष में कामदेव के समान सुन्दर होकर भी शुभशरीर परमौदारिक शरीर से सुन्दर हैं), ऐसे शान्तिनाथ भगवान तुम सबका भला करें।

# इलेषोपमा और विरोधाभास का सुन्दर समिश्रण

यश्च किल सक्रन्दन इवानिन्दतसुमनोगण, अन्तक इव महिषोसमधिष्ठित, वरुण इवाशान्तरक्षण, पवन इव पद्मामोदरुचिरः, हर इव महासेनानुयातः, नारायण इव वराहवपुष्कलोदयोद्घृतधरणीवलय सरोजसभव इव सक्रलसारस्वतामरसमानुभूति भद्रगुणोऽप्यनागो, विबुधपतिरिप कुलीन, सुवर्णधरोऽप्यनादित्याग, सरसार्थपोषक-वचनोऽपि नरसार्थपोषकवचन, आगमाल्याश्रितोऽपि नागमाल्याश्रित । —पृ ८

# क्लेष से अनुप्राणित परिसख्यालकार का चमत्कार

यस्मिञ्छासित महीमण्डल मदमालिन्यादियोगो मत्तदन्तावलेषु, पराग कुसुमनिकरेषु, नीचसेवना निम्नगासु, आर्तवत्त्व फलितवनराजिषु, करपीडन नितम्बिनीकुचकुम्भेषु, विविधार्थचिन्ता व्याख्यानकलासु, नास्तिवादो नारीमध्यप्रदेशेषु, गुणभङ्गो
युद्धेषु, खलसग कलमकुलेषु, अपाञ्चता कुरङ्गाक्षीलोचनतरङ्गेषु, मिलनमुखता मानिनीस्तनमुकुलेषु, आगमकुटिलता भुजङ्गेषु, अजिनानुरागः शूलपाणौ, सोपसर्गता धातुषु,
दरिद्रभावः शातोदरीणामुदरेषु, द्विजिह्नता फणिषु, पलाशिता विपिनतरुषण्डेषु, अधरराग
सुदतीमुखकमलेषु, तीक्षणता कोविदबुद्धिषु, कठिनता कान्ताकुचेषु, नीचता नाभिगह्नरेषु,
करोध पञ्चरेषु, अपवादिता निरोष्ठ्यकाव्येषु, धनयोगभङ्गो वर्षावसानेषु कलिकोपचार
कामसतापेषु, कलहसकुल क्रोडासरसीषु परमेव व्यवस्थितम्। —पृ ९

पद्य में भी परिसख्या का चमत्कार देखिए—

यस्मिञ्छासित मेदिनी नरपतौ सद्वृत्तमुक्तात्मता

हारेब्वेव गुणाकरेषु सममूच्छिद्राणि चैवान्तत ।

छौत्यादन्यकलत्रसगमस्चि काञ्चीकलापे परं

सप्राप्तः श्रवणेषु खञ्जनदृशां नेत्रेषु पारिप्छव ॥२८॥—पृ. ११४

# उत्प्रेक्षा और भ्रान्तिमान् अलकार की अपूर्व विच्छित्ति

यस्य च वदनतटे कोपकुटिलितभ्रकुटिशितभ्रकुटिशितभ्रक्षितभ्रक्षरणत्या वनं प्रति धावमानानां प्रतिपक्षपाधिवाना वृक्षराजिरिंप वातान्दोलितशासाहस्तेन पतिविक्तेन च राज-विरोधिनोऽन न प्रवेष्टव्या इति निषेध कुर्वाणा तामतिक्रामस्यु तेषु राजापराधमयेनेव प्रवातकम्पमाना विश्वभूकष्टकेन केशेषु कर्षतीति शकामस्दुरयामास । यस्य प्रतिपक्ष-लोखाधीणा काननवीधिकादिम्बनीशम्पायमानतनुसपदा वदनेषु वारिजभ्रान्त्या यपात हंसमाला, ता कराङ्गुलोभिनिवारयन्तीना तासा करपल्लवानि चकर्षु कीरशावका , हा हेति प्रलप्तिना कोकिलभ्रान्तिभाविता शिरस्यु कुट्टायित कुर्वन्ति स्म करटा , ततश्चिलववेणीनामेणाक्षीणा नागभ्रान्त्या कर्षन्ति स्म वेणी मयूरा , ततो दीर्घ-नि स्वास-मातन्वतीना तद्गन्धलुक्धमुग्धमधुकरा मदान्धा समापतन्त पश्यन्तोऽपि नासाचम्यक न निवृत्ता बभूतु , गुरुतरनितम्बकुचकुम्भभारानताना वेधसा स्तनकलशसुष्ट काठिन्य पादपद्मेषु वाञ्छन्तीना धावनीद्यक्तमनसा चिलतपादयुगलप्रमृतनस्वचन्द्रचिद्रकाषु समिलिताश्चकोरा उपरुन्धन्ति स्म मार्गम्, ततो भुवि निपत्य लुठन्तीना सुवर्णसवर्णमुरोज-मुगल पक्वतालफलभ्रान्त्या कदर्थयन्ति वानरा , इति राजिवरोधिनामरण्यमपि न शरण्यम् ॥ पृ ११

# अतिशयोक्ति अलकार की एक छटा

यस्य प्रतापतपनेन चतु प्रदिक्षु नि शेषिता किल पयोनिधय क्षणेन । प्रत्यिभूपसुदतीनयनाम्बुपूरै सपूरिता पुनरतीत्य तट ववल्गु. ॥२५॥ पृ. १२

# क्लेषोपमा का एक सुन्दर उदाहरण देखिए

जहाँ एक-एक पद के चार-चार अर्थ किये गये है--अस्या पादयुग गलश्च वदन किञ्चाब्जसाम्य दधु
कान्ति पाणियुग दृशौ च विदबु पद्माधिकोल्लासताम्।
वेणी मन्दमित कूचौ च वत हा सन्नागसकाशता

स्वीचकु सुदृशोऽङ्गसौष्ठवकला दूरे गिरा राजते ॥२८॥ पृ १३ यहाँ 'पद्माधिकोल्लासताम्' और 'सन्नागसकाशता' के श्रेषविशेष रूप से घ्यान देने योग्य है।

# उत्प्रेक्षा की उड़ान का एक नम्ना

देवि त्वदीयमुखपङ्कजनिजितश्री-श्चन्द्रो विलोचनजित दधदेणमञ्जे । अस्ताद्रिदुर्गंसरणि किल मन्दतेजा द्राग्वारुणीभजनतरुच पतिष्यतीव ॥४४॥ पृ १९

### संशयालंकार का एक उदाहरण

हार. कि वा सकलनयनाहार एवाम्बुबावया
यद्वा वक्षोचहितिरपतित्रक्षंत्रस्यैष पूर: ।
कि वा तस्या स्तनमुकुलयो कोमलक्षीमृणालो
भातिसमैवं विषयवशतः स्त्रीजनैः प्रेक्ष्यमाण ॥४३॥ पृ १०५

### श्लेष और व्यतिरेकालकार की छटा देखिए

'कुवल्याह्मादसदायकोऽपि निक्षिलममही मृन्महितपादोऽपि भवानदोषाकरतया न सुधाकरः, पद्मोल्लासनपटुरिप सन्मार्गाश्चितोऽपि सिंदरोधाभावेन न प्रभाकरः, सुमनो-वृन्दवन्दितोऽपि क्ष्माभृदनुकूलतया न पुरन्दरः, कुशाग्रनिकाशमितरिप मौढ्यविरहेण न सुरगुरु '—पृ १००

#### गुण

सक्षेप मे माधुर्य, ओज और प्रसाद ये तीन गुण माने गये है। गुण रस का धर्म होता है अत रस के अनुसार ही इसमें गुणो का सकलन किया है। जहाँ म्यू गार आदि रसो का वर्णन है वहाँ माधुर्य गुण को प्रश्रय मिला है। जहाँ शान्त तथा हास्य आदि का अवसर है वहाँ प्रसाद गुण का वर्णन है और जहाँ वीर रस का ताण्डव है वहाँ ओजगुण का प्रवाह प्रवाहित किया गया है। इस प्रकार प्रबन्ध की अपेक्षा इसमें समस्त गुणो का विकास हुआ है।

# माधुर्यं गुण का एक दृष्टान्त

मदनद्रुम-मञ्जुमञ्जरीभिः स्फुटलावण्यपयोघिवीचिकाभिः। महित वरवारकामिनीभिवंद्वुसौन्दर्यतरिङ्गणीझरीभिः॥२४॥ पृ. ६२

# ओज गुण का उदाहरण

वीर्यश्रीप्रथमावतारसरणौ तस्मिन्कुरूणा पतौ

बाणान्मुञ्जति हस्तर्नातितधनुर्वल्लीसमारोपितान् ।
दीर्णक्षत्रभटच्छटाभिरभित सभिद्यमानान्तर

भास्वद्विम्बमहो बभार गगनश्रेणीमघुच्छत्रताम् ॥१०८॥ पृ २०५

# प्रसाद गुण का एक नमूना

ममेय मृद्धज्ञी मम तनय एष प्रचुरधी-रिमे मे पूर्वीर्घा इति विगतबृद्धिर्नरपषु । अणुप्रस्थे सौस्थे विहितस्विरारम्भवशमः प्रयाति प्रायेण क्षितिषरिनभं दु समिषकम् ॥२७॥ पृ २२४ रसो के अनुसार इस ग्रन्थ में वैदर्भी, लाटी, पांचाली और नौडी इन चारों रीतियो का अच्छा प्रयोग हुआ है।

इस तरह जीवन्घरचम्पू की काव्य-कला साहित्यिक क्षेत्र में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानी गयी है।

# जीवन्धरसम्पू का उत्प्रेक्षालोक

उत्प्रेक्षालकार से कवि की कवित्व-शक्ति का अनुमान जगाया जाता है। मात्र इतिवृत्त लिख देने से कवि का कर्तव्य पूरा नहीं होता क्योंकि वह तो इतिहास आदि से भी सिद्ध है। कवि का कर्तव्य विच्छित्तिपूर्ण उक्तियों से ही पूर्ण होता है। विच्छित्ति के प्रकट करने में उत्प्रेक्षा का सर्वप्रथम स्थान है। देखिए जीवन्धरवम्यू का सन्दर्भ—

'चन्द्रमा अस्तोन्भुख है और प्रात काल की मन्द-मन्द वायु चल रही है इस समय विजयारानी ने तीन स्वप्न देखे।'

इस अल्पतम सन्दर्भ मे किव की कल्पनाएँ कितनी साकार हुई है यह द्रष्टब्य है। 'अथ कदाचिदवसन्नाया निशाया——वहित प्राभातिके मारुते'—पृ. १७-१८ भाव यह है—

किसी समय जब रात्रि समाप्त होने को आयी तब चन्द्रमा पिश्चम दिशा की ओर ढल गया। वह चन्द्रमा ऐसा जान पडता था मानो पिश्चम दिशा रूपी स्त्री की काजल से सुशोभित चाँदी की डिबिया ही हो, अथवा सूर्य कही देख न ले, इस कारण भय से भागती हुई रात्रिरूपी पुश्चली स्त्री का गिरा हुआ मानो कर्णाभरण ही हो, अथवा आकाशरूपी हाथों के गण्डस्थल से निकले हुए मोतियों के रखने का मानो पात्र ही हो, अथवा पिश्चम समुद्र से जल भरने के लिए रात्रिरूपी स्त्री के द्वारा अपने हाथ में लिया हुआ स्फटिक का घडा ही हो, अथवा पिश्चम दिशा सम्बन्धी दिगाज के शुण्डादण्ड से गिरा हुआ मानो कीचडसहित मृणाल ही हो, अथवा कामदेव के बाणों को तीक्षण करनेवाला मानो शाण का पाषाण ही हो, अथवा पश्चिम दिशारूपी स्त्री की मानो फूलो से बनी हुई गेंद ही हो, अथवा अस्ताचलरूपी हाथी के गण्डस्थल पर रखा हुआ मानो कामदेव का वज्जमय ढाल ही हो।

वह चन्द्रमा पश्चिम की ओर ढलकर अस्ताचल के शिखर पर आरूढ हो गया था इसलिए ऐमा जान पडता था मानो वीरजिनेन्द्र की क्रोधाग्नि से जिसका शरीर जल गया है ऐसे कामदेव को कलक के बहाने अपनी गोद मे रखकर उसे जीवित करने की इच्छा से सजीवन औषध हो खोज रहा हो और आकाशरूपी वन मे खोजने के बाद अब उसी उद्देश्य से अस्ताचल के शिखर पर आरूढ़ हुआ हो।

उस समय तारागण भी विरल-विरल रह गये थे और सन्ध्या के कारण लालिम। को प्राप्त हुए अन्धकाररूपी कुकुम के द्वव से चिह्नित आकाशरूपी पलग पर रात्रि तथा चन्द्रभारूपी नायक-नायिका के रितिसम्भर्व के कारण विखरे फूलों के समान म्लानता को प्राप्त हो गये थे। रात्रि के समय चमकनेवाली ओषियाँ अपने तेज से रहित हो गयी थो सो ऐसी जान पढती थी मानो अपने पित—चन्द्रमा को श्रीहीन देखकर ही उन्होंने अपना तेज छोड दिया हो।

चन्द्रमा लक्ष्मी से रहित हो गया था जिससे ऐसा जान पहता था मानो इस कुमुदों के बन्धु ने—पक्षकार ने हमारी वसतिस्बरूप कमलों के समूह को विष्वस्त किया है—अति पहुँचायी है, इस क्रोध से ही मानो लक्ष्मी बन्द्रमा से निकलकर अन्यत्र चली गयी थी। कुमुदिनियों में से काले-काले ध्रमर निकल रहे से जिससे ऐसा जान पडता था मानो कुमुदिनी-रूपी स्त्रियों उन निकलते हुए भ्रमरों के बहाने अपने पित की विरहानल सम्बन्धी धूम की रेखा को ही प्रकट कर रही हो।

इसके सिवाय उस समय प्रात काल की ठण्डी हवा चल रही थी जिससे ऐसा जान पडता था मानो स्त्री-पुरुषों के सम्भोग के समय जो पसीना का रहा था उससे उनकी कामाग्नि बुझनेवाली थीं सो उसे वह प्रात काल की हवा खिले हुए कमलों के पराग के कणों के द्वारा मानो प्रज्वलित कर रही हो।

इसी तरह दावानल के समय धूमपटल उठकर आकाश में व्याप्त हो गया है इस सन्दर्भ में कवि की उत्प्रेक्षा देखिए कितनी सुस्पष्ट है—

> अस्यंपश्येषु प्रचुरतश्यण्डान्तरतल— प्रदेशेष्वत्यन्त यदुषितमभूदन्धतमसम् । तदग्नित्रासेनोद्यतमिव तदा धूमपटल

तमालस्तोमाम ग्गनतलमालिङ्ग्य ववृषे ॥१८॥ पृ. ९७

तमाल वृक्षो के समान कान्तिवाला जो घुएँ का पटल आकाश-तल का आलिंगन कर सब ओर बढ रहा था वह ऐसा जान पडता था मानो सूर्य के दर्शन से रहित सघन वृक्ष-समूह के तल-प्रदेशों में जो सघन अन्धकार चिरकाल से रह रहा था, अग्नि के भय से वहीं ऊपर की ओर उठ रहा था।

# धर्मशमान्युवय का रस-परिपाक

शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हैं तो रस उसकी आत्मा है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण हो जाता है उसी प्रकार रस के बिना काव्य निष्प्राण हो जाता है। इस दृष्टि से धर्मशर्मीम्युदय के रस का विचार करना आवश्यक है। महाकाव्य में प्रगार, वीर और शान्त—इन तीन रसों में से कोई एक अंगी रस होता है और शेष अगरस होते हैं। काव्य का समारोप जिस रस में होता है वह अंगी रस कहलाता है और अवान्तर प्रकरणों में आये हुए रस अग रस कहलाते हैं। धर्मशर्मीम्युदय में धर्मनाथ तीर्थंकर का पावन चरित विणत है। तीर्थंकर का जन्म ससार के प्राणियों को सासारिक दु सो से निकालकर निर्माण के दास्तविक सुन्व की प्राप्ति कराने के लिए

होता है। अत. वे स्वय शान्त रस को अंगीकृत करते हैं और दूसरों के लिए भी उसी का अपदेश देते हैं।

भगवान् धर्मनाथ एक बार स्फटिक निर्मित भवन की छत पर बैठे थे। चन्द्रमा की उज्ज्वल चौदनी सब ओर फैल रही थी। उस चौदनी में स्फटिक निर्मित भवन अदृष्य जैसा हो गया या इसलिए भगवान् की गोछी आकाश में स्थित इन्द्र की सभा के समान जान पडती थी। उसी समय तारामण्डल से उल्कापात हुआ। एक रेखाकार ज्योति तारामण्डल से निकल कर आकाश में ही विलीन हो गयी। उसे देख, भगवान् के मन में यह विचार हिलोरें लेने लगा कि जिस प्रकार यह उल्का देखते-देखते नष्ट हो गयी उसी प्रकार ससार के समस्त पदार्थ नष्ट हो जाने वाले हैं। न मैं रहूँगा और न मेरा यह राज्य परिवार रहेगा इसलिए समय रहते सचेत होकर आत्मकल्याण करना चाहिए। भगवान् के हृदय में उमडने वाले इस वैराग्य का वर्णन कि व धर्मशर्माम्युदय के बीसवें सर्ग के ९-२३ इलोकों में बहुत ही सुन्दर ढग से किया है। उस सन्दर्भ के कुछ इलोक देखिए—

तामालोक्याकाशदेशादुदञ्चज्ज्योतिज्वीलादीपिताशा पतन्तीम् । इत्य चित्ते प्राप्तनिर्वेदखेदो मीलच्चक्षुश्चिन्तयामास देव ॥९॥

आकाश से पडती तथा निकल्ती हुई किरणो की ज्वालाओ से दिशाओं को प्रकाशित करती, उस उल्का को देख जिन्हें चित्त में बहुत ही निर्वेद और खेद उत्पन्न हुआ है ऐसे धर्मनाथ स्वामी नेत्र बन्द कर इस प्रकार चिन्तवन करने लगे।

देव कश्चिज्ज्योतिषा मध्यवर्ती दुर्गे तिष्ठन्नित्यमेषोऽन्तरिक्षे । यातो दैवादीदृशी चेदवस्था क. स्याल्लोके निर्व्यपायस्तदन्य ।।१०।।

जब ज्योतिषी देवो का मध्यवर्ती तथा आकाश-रूपी दुर्ग मे निरन्तर रहनेवाला यह कोई देव, दैववश इस अवस्था को प्राप्त हुआ है तब ससार में दूसरा कौन विनाशहीन हो सकता है ?

> यत्ससक्त प्राणिना क्षीरनीरन्यायेनोच्चैरङ्गमप्यन्तरङ्गम् । आयुरछेदे याति चेत्तत्तदास्या का बाह्येषु स्त्रीतनुजादिकेषु ।।१२॥

प्राणियों का जो शरीर क्षीरनीरन्याय से मिलकर अत्यन्त अन्तरग हो रहा है वह भी जब आयु कर्म का छेद होने से चला जाता है तब अत्यन्त बाह्य स्त्री-पुत्रादिक में क्या आस्था है?

> विष्मुत्रादेर्घाम मध्य वधूना तन्नि व्यन्दद्वारमेवेन्द्रियाणि । श्रोणीविम्ब स्थूलमासास्थिकृट कामान्धाना प्रीतये धिक् तथापि ॥१७॥

स्त्रियों का सम्यभाग मल सूत्र आदि का स्थान है, उनकी इन्द्रियाँ सल-सूत्रादि के निकलने का द्वार हैं और उनका नितम्ब-बिम्ब स्थूल मास तथा हड्डियों का समूह है फिर भो धिक्कार है कि वह कामान्य मनुष्यों की प्रीति के लिए होता है। ेप्रस्थावृत्तिर्नं क्यतीतस्य नूनं सीक्ष्यस्यास्ति भ्रान्तिरागामिनोऽपि । तत्तरस्कालोपस्थितस्यैव हेतोर्वक्नात्यास्या संसुतौ को विदन्ध ॥१३॥

जो मुख ब्यतीत हो चुकता है वह लौटकर नहीं आता और आगामी मुख की केवल भ्रान्ति ही है अत मात्र वर्तमान काल में उपस्थित मुख के किए कौन चतुर मनुष्य ससार में आस्था—आदर बुद्धि करेगा?

> बाल वर्षीयासमाट्य वरिद्र धीर भीरुं सल्जनं वुर्जनं च । अश्नात्येक कृष्णवर्त्मेव कक्ष सर्वग्रासी निर्विषेक कृतान्त ॥२९॥

जिस प्रकार अग्नि समस्त वन को जला देती है उसी प्रकार सवकी ग्रसने बाला यह विवेकहीन यम, बालक, वृद्ध, घनाढ्य, दिर्द्ध, धीर, कायर, सज्जन और दुर्जन—सभी को नष्ट कर देता है।

> वित्त गेहादङ्गमुज्वैदिचताग्नेर्व्यावर्तम्ते बाम्धवादन्तृ दमशानात् । एक नानाजन्मवरलीनिदान कर्म द्वेषा याति जीवेन सार्घम् ॥२२॥

धन घर से, शरीर ऊँची चिता की अग्नि से और भाई-बान्धव रमशान से लौट जाते है, केवल नाना जन्मरूपी लताओं का कारण पुण्य पाप रूप दिविध कर्म ही जीव के साथ जाता है।

> छेतु मूलात्कर्मपाशानशेषान्सद्यस्तीक्ष्णैस्तद्यतिष्ये तपोभि । को वा कारागाररुद्ध प्रबुद्ध शुद्धात्मान वीक्य कुर्यादुपेक्षाम् ॥२३॥

इसलिए मैं तीक्षण तपश्चरणों के द्वारा कर्म रूपी समस्त पापों को जडमूल से काटने का यत्न करूँगा। भला, ऐसा कौन बुद्धिमान् होगा को अपने शुद्ध आत्मा को कारागार में रुका हुआ देखकर भी उसकी उपेक्षा करेगा?

ब्रह्म स्वर्ग से आये हुए देविषयो—लोकान्तिक देवो ने भी भगवान् की इस वैराग्यपूर्ण विचार-सन्तिति का समर्थन किया, अन्तत सालवन में उन्होने पचमृद्वियो से केशलोच कर दिगम्बर दीक्षा धारण कर ली। इस तरह हम देखते हैं कि धर्मशर्मा-म्युदय में अगी रस के रूप में शान्त रस का उत्तम परिपाक हुआ है।

शान्त रस का एक सन्दर्भ चतुर्थ सर्ग (४४–६०) में राजा दशरथ के वैराग्य-चिन्तन में आया है। वे चन्द्रग्रहण को देख ससार शरीर और भोगों से विरक्त हुए थे।

अग रसो में श्रुगाररस का परिपाक भी धर्मशर्माम्युदय में उच्च-कोटि का हुआ है। जिस प्रकार वर्षा का पानी यत्र तत्र प्रवाहित होता हुआ अन्तत समुद्र में एकत्रित होता है उसी प्रकार श्रुगार रस भी पुष्पावचय, जलकी हा तथा पानगोष्ठी में प्रवाहित होता हुआ पन्द्रहवें सर्ग के सुरत-वर्णन में एकत्रित हुआ है। कवि ने वहाँ सम्भोग

१ यदतीतमतीतमेव तद मुखमागामिनि को विनिश्चय । समुपैति वृथा वत श्रम पुरुवस्तरक्षण-सौरूयमोहित ॥७०॥-चन्द्रप्रभचरित, प्रथम सर्ग

शृंगार का विस्तृत वर्णन करते हुए दम्पती के मनोभावों का सुन्दर वित्रण प्रस्तुत किया है। विप्रक्रम्भ शृंगार के प्रमुख प्रकरण बद्यपि धर्मक्षमीन्युदय में नहीं हैं तथापि पुष्पान्वय के समय एक रूटी हुई नायिका को अनुकूल करने के लिए सिखयों द्वारा नायक की विरहादस्था का जो चित्रण किया गया है वह विप्रलम्भ शृंगार के वर्णन की कमी को कुछ अंशों में पूर्ण कर देता है। देखिए, दूती नायिका से क्या कहती हैं—

हे तिनव । तेरी भुकुटो रूपी लता बार-बार उत्पर उठ रही है और ओष्ठ रूप पल्लव भी काँप रहा है इससे जान पडता है कि तेरे हृदय में मुसकान रूपी पुष्प को नष्ट करनेवाला मान रूपी पवन बढ़ रहा है।

हे मृगनयिन । इस समय, जो कि ससार के समस्त प्राणियों को आनन्द करने-वाला है, तूने व्यर्थ ही कलह कर रखी । मानवती स्त्रियों को मान सदा सुलभ रहता है परन्तु यह ऋतुओं का क्रम दुर्लभ होता है।

पित से किसी अन्य स्त्री के विषय में अपराध बन पढ़ा है—इस निर्हेतुक बात से ही तेरा मन व्याकुल हो रहा है। पर हे भामिनि ! यह निश्चित समझ कि परस्पर उन्नित को प्राप्त हुआ प्रेम अस्थान में ही भय देखने लगता है।

अन्य स्त्री में प्रेम करनेवाले पति में जो तूने अपराध का चिह्न देखा है वह तेरा निराभ्रम है क्योंकि जो स्नेह से तुझे सब और देखा करता है वह तेरे विरुद्ध आचरण कैसे कर सकता है ?

जिस प्रकार स्नेह—तेल से भरा हुआ दीपक, चन्द्रमा की शोभा को दूर करने-वाली प्रात काल की सुषमा से सफेदी को प्राप्त हो जाता है—निष्प्रभ हो जाता है उसी प्रकार स्नेह—प्रेम से भरा हुआ तेरा वल्लभ भी चन्द्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने-वाली तुझ दूरवर्तिनी से सफेद हो रहा है—विरह से पाण्डुवर्ण हो रहा है।

उसने अपना चित्त तुझे दे रखा है इस ईर्ष्या से ही मानो उसकी भूख और निद्रा कही चली गयी है और यह चन्द्रमा शीतल होने पर भी मानो तुम्हारे मुख की दासता को प्राप्त होकर ही निरन्तर उसके शरीर को जलाता रहता है।

जान पडता है उसके वियोग में तुम्हारा हृदय भी तो काम के बाणों से खण्डित हो चुका है अन्यथा श्रेष्ठ सुगन्धि को प्रकट करनेवाले ये नि श्वास के पवन क्यो निकलते?

अत मुझ पर प्रसन्न होओ और सन्तम लौहिपण्डो की तरह तुम दोनो का मेल हो, इस प्रकार सिखयो द्वारा प्रार्थित किसी स्त्री ने अपने पित को अनुकूल किया या—कृत्रिम कलह छोड उसे स्वीकृत किया था।

इस तरह उपर्युक्त क्लोको में मानात्मक विप्रलम्भ शृगार का अच्छा परिपाक हुआ है।

१ सर्ग १२, श्लोक १२ से १६ तक उदञ्चित भ्रूलिका सुहुर्मुहु ।१२
 —कान्त किल कापि कामिमी ॥१६॥

यह तो रूठी स्त्री को प्रसन्न करने के लिए पुरुष की विरह-चेष्टा का वर्णन है, अब कुछ रूठे हुए पुरुष को मनाने के लिए स्त्री की बिरह-चेष्टा का भी वर्णन देखिए कवि ने कितना मार्मिक वित्रण किया है —

हे सगर्व । दूसरे की बात जाने दो, जब तुम नाथ होकर भी अपना स्नेह-पूर्ण भाव छिपाने लगे तब मेरी उस सखी को निश्चित ही अनाथ-सा समझ वह मेथ, शत्रु की तरह विष (पक्ष में जल) देता हुआ मार रहा है और बिजलियों जला रही हैं।

पति के अभाव में असह्य सन्ताप से पीडित रहनेवाछी इस सखी ने सरोवरों के जल में प्रवेश कर उसके कीडों को जो अपने शरीर से सन्तापित किया है क्या यह पाप उसके पति को न होगा?

इस पात्रस के समय सरोवर अपने आप कमल-रहित हो गया है और वन को उसने पल्लबरहित कर दिया है। यदि चुपचाप पड़ी रहनेवाली उस सखी के मरने से ही तुम्हें सुख होता है तो कोई बात नहीं परन्तु वन पर भी तो तुम्हें दया नहीं है।

हे सुभग । न वह कीडा करती है, न हँसती है, न बोलती है, न सोती है, न खाती है, और न कुछ जानती ही हैं। वह तो मात्र नेत्र बन्द कर रतिरूप श्रेष्ठगुणों को धारण करनेवाले एक तुम्हारा ही स्मरण करती रहती है।

इस प्रकार किसी दयावती स्त्री ने जब प्रेमपूर्वक किसी युवा से कहा तब उसका काम उत्तेजित हो उठा । अब वह जैसा आनन्द धारण कर रहा था वैसा सौन्दर्य का अहकार नहीं ।

हास्य रस के भी एक दो प्रसग देखिए-

जिन-बालक को लेकर देवसेना सुमेक्पर्वत पर जा रही है। मार्ग मे सूर्य बिम्ब को देखकर ऐरावत हाथी भ्रम मे पड गया। उसकी चेष्टा देख सब हुँसने लगे। श्लोक यह है—

रक्तोत्पल हरितपत्रविलम्बितीरे

त्रिस्रोतसः स्फुटमिति त्रिदशद्विपेनद्र ।

बिम्ब विकृष्य सहसा तपनस्य मुख्यन्

धुन्वन्कर दिवि चकार न कस्य हास्यम् ॥४४॥ — सर्ग ६

आकाशगगा के किनारे हरे रग के पत्ते पर यह लाल कमल फूला हुआ है यह समझकर ऐरावत हाथी ने पहले तो बिना विचारे सूर्य का बिम्ब खीच लिया पर जब उष्ण लगा तब जल्दी से छोडकर सूँड को फडफडाने लगा। यह देख आकाश मे किसे हुँसी न आ गयी थी?

१ सर्ग ११, श्लोक ३६ से ४३ तक स्विधि विभाविष भाविषयाधिन • ॥३६॥ मदमनन्यसम्बद्धमन्यसम्बद्धमन्य

पुष्पावचय के समय उपस्थित हास्य रस के प्रसंग देखिए—

उदम्रशाखाकुसुमार्थमुद्द्भुजा व्युदस्य पाण्णिद्धयमञ्चितोदरी ।

नितम्बभूस्रस्तदुकूलबन्धना नितम्बनी कस्य चकार नोत्सवम् ॥४२॥—सर्ग १२

ऊँची डाली पर लगे फूल के लिए जिसने दोनों एडियाँ उठा अपनी भुजाएँ अपर की थी परन्तु बीच में ही पेट के पुलख जाने से जिसके नितम्बस्थल का वस्त्र खुलकर नीचे गिर गया था ऐसी स्थूल—नितम्बवाली स्त्री ने किसे आनिन्दित नहीं किया था?

उदग्रशासाञ्चनचञ्चलाङ्गुलेर्भुजस्य मूल स्पृशति प्रिये छलात् । स्मित वधूनामिव वीक्ष्य सत्रपैरमुच्यतातमा कुमुमैर्द्रुमाग्रतः ॥५०॥ —सर्ग १२

किसी स्त्री ने ऊँची डाली को झुकाने के लिए अपनी चचल अँगुिलयोवाली भुजा ऊपर उठायी ही थी कि पित ने छल से उसके बाहुमूल में गुदगुदा दिया। इस क्रिया से स्त्री को हँसी आ गयी और फूल टूटकर नीचे आ पड़े। उस समय वे.फूल, ऐसे जान पडते थे मानो स्त्री की मुमकान देख लिजित ही हो गये हो और इसीलिए आत्मधात की इच्छा से उन्होंने अपने आपको वृक्ष के अग्रभाग से नीचे गिरा दिया हो।

प्रसगोपात्त शिशुपालवध के भी दो रलोक देखिए-

मृदुचरणतलाग्रदु स्थितत्वादसहतरा कुचकुम्भयोभैरस्य ।
उपिर निरवलम्बन श्रियस्य न्यपतदथोज्वतरोज्ज्ज्ज्ज्ञीषयान्या ॥४८॥
उपिरजतरुजानि याचमाना कुशलतया परिरम्भलोलुपोऽन्य ।
प्रथितपृथुपयोधरा गृहाण स्वयमिति मुग्धवधूमुदास दोम्पीम् ॥४९॥ —सर्ग ७
कोई एक स्त्रो बहुत ऊँजाई पर लगे हुए फूल तोडना चाहती थी । उनके

कोई एक स्त्रा बहुत ऊचाई पर लग हुए फूल ताडना चाहता था। उनके लिए वह अपने कोमल पैरो के पजो के बल यद्यपि खडी तो हुई परन्तु स्तन-करुशो के भार को सह न सकने के कारण निराधार हो पित के ऊपर जा गिरी।

कोई स्त्री पित से बार-बार याचना कर रही थी कि मुझे ये ऊपर की डाली में लगे फूल तोड दो। पित चतुराई के साथ उसका आर्लिंगन करना चाहता था इसलिए उसने उस स्थूलस्तना स्त्री को अपनी मुजाओ से उठाकर कहा—लो तुम्ही तोड लो।

इसके अतिरिक्त स्वयवर के अनन्तर नगर के राजपथ मे जाते हुए धर्मनाथ को देखने के लिए स्त्रियो की जिन चेष्टाओं का वर्णन किन चे धर्मशर्माम्युदय के १७वें सर्ग मे किया है उसमें भी हास्य रस अच्छा विकसित हुआ।

विधृतसुरभिशामा सञ्यहस्ताप्तकावची ।

अमलकनकगौरा निर्गलन्नी विद्यन्धा

नयनमुखमनन्तं कस्य वा द्रांड न तेने ॥७॥ --जीवन्धरचम्पू, लम्प ४।

१ उपरिजतरुजार्थं नामह्स्तेन काचिद्व

२ काचिद्व वराङ्गी कमितु पुरस्तादुदस्तवाहो कुम्रुमाध्यतस्य । मूल नखाङ्काचितमशुकेन तिरोदधे मङ्ग्रु करान्तरेण ॥८॥ –जी चृ., सम्भ ४

विवाहदीक्षा के बाद धर्मनाय अपनी दुलहिन प्रृंगारवती के साथ चौक के बीच सुवर्णीसहासन को अलंकृत कर रहे थे उसी समय उन्हें पिता का एक पत्र मिला, जिसे पढ़कर वे एकदम कुबेरिनिर्मित विमान पर आरूढ़ हो रत्नपुर की ओर चल देते हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि स्वयंवर के बाद होनेवाले युद्ध से अलूता रखने के लिए ही किंवि ने उन्हें सीधा विमान द्वारा रत्नपुर भेजा है और युद्ध का दायित्व सुषेण सेनापित के ऊपर निर्भर किया है। सुषेण ने प्रतिद्वन्द्वी राजपुत्रों से युद्ध कर विजय प्राप्त की। यहाँ वीर रस का परिपाक हुआ तो अवश्य है, पर अनुष्टुप् छन्द और चित्रालकार के चक्र ने उसे पूर्णतया विकसित नहीं होने दिया है।

तुलनात्मक पद्धति से विचार करने पर जीवन्चरचम्पू में प्रत्येक रस का जितना उच्चतम परिपाक हुआ है उतना धर्मशर्माम्युदय में नहीं हो सका है। इसका कारण कि की अशक्तता नहीं है किन्तु रसानुकूल प्रकरणों का अभाव है। जीवन्घरचम्पू के रसपाक की समीक्षा आगे की जायेगी।

# जीवन्धरचम्पू का रस-प्रवाह

साहित्य में श्रुगार, हास्य, करुणा, रौद्र, बीर, भयानक, वीमत्स, अद्भुत और शान्त ये नौ रस है। भरतमुनि ने बात्सल्य नामक दसवाँ रस भी माना है। इन सभी रमो का जीवन्घरचम्यू में अच्छा परिपाक हुआ है। कथानायक जीवन्घरकुमार की गन्धवंदत्ता आदि आठ नयी नवेली बघुएँ है। उनके साथ पाणिग्रहण के बाद श्रुगार का अच्छा परिपाक हुआ है पर मुख्य बात यह है कि किव ने उसके वर्णन में अश्लीलता नही आने दी है। नवम लम्भ में जीवन्धरकुमार एक जर्जरकाय वृद्ध का रूप बनाकर जब सुरमंजरी के घर पहुँचते हैं और 'कुमारीतीर्थ की प्राप्ति के लिए घूम रहा हूँ' इन शब्दो के द्वारा अपने आगमन का प्रयोजन बताते हैं तब इस प्रसग में मानो हास्य की निर्झरिणी ही प्रवाहित हो उठती है। वे अपने दिव्य सगीत से सुरमजरी को प्रभावित कर तथा वाखित बर-प्रदान करने का प्रलोभन देकर अनगगृह में ले जाते हैं और अनग प्रतिमा के सामने सुरमजरी के द्वारा चिरकांक्षित जीवन्धर के प्राप्त होने की प्रार्थना की जाती है तथा छिपे हुए बुद्धिषेण के द्वारा 'लब्बो वर' का उच्चारण होने पर जब जर्जर-शरीर वृद्ध जीवन्धरकुमार के वेष में प्रकट होता है तब विषण्णवदन पाठक भी खिल-खिला उठता है।

विजया माता के चित्रण में तथा द्वितीय रूम्भ में भी लो द्वारा गोपो की गायो के चुरा लिये जाने पर कवि ने गोपो की वसित का जो वर्णन किया है तथा माताओं के अभाव में भूज से पीडित गायों के दुधमुँहे बछडे जब गोपियों के स्तनो पर मुख लगा देते हैं तब करण रस का परिपाक सीमा के बाँच को लाँच जाता है और वज्रादिप कठोर मनुष्य के नेत्रों से शोक के गरम-गरम आंसू निकल पडते हैं।

काष्टागार की क्रूरता जब हितावह मार्ग का प्रदर्शन करनेवाले धर्मदत्त आदि

सिवनो का बंध करती है तथा अपने आश्रयदाता राजा सत्यन्धर को मारकर अपनी इत्तम्नता का परिचय देती है तब रौड़ रस की निष्पत्ति होती है।

गन्धर्वदत्ता तथा लक्ष्मणा के स्वयवर के पश्चात् जीवन्धरकुमार ने युद्धों में जो शूरता दिखायी है और काष्टामार के मारे जाने के बाद उसके परिवार को जो राजभवन में ही रहने की उदारता प्रकट की है उससे वीर रस का उत्तम परिपाक हुआ है। दशम लम्भ के बहुभाग में जो युद्ध का वर्णन उपलब्ध है वह अन्यत्र वुर्लभ है।

इमशान में जलती हुई चिताओं और उनकी प्रचण्ड ज्वालाओं में जलते हुए नरशवों के वर्णन में बीभत्स रस का अच्छा परिपाक हुआ है। लक्ष्मणा के स्वयवर में जीवन्धरकुमार के द्वारा सहसा चन्द्रकवेंच का होना अद्भुत रस को उपस्थित करता है।

अन्तिम लम्भ में वनपाल के द्वारा वानरी के हाथ से तालफल छीन लिया जाता है, इस दृश्य को देखकर जीवन्धरकुमार के मुख से निकल पडता है—'मद्यते वनपालोऽय काष्टागारायते हरिं और उनका हृदय ससार की दशा देख निर्विण्ण हो जाता है। मुनिराज धर्मोपदेश करते हैं और चरित्रनायक जीवन्धरस्वामी राज्य छोडकर दैगम्बरी दीक्षा धारण कर लेते हैं। यहाँ शान्त रस का उच्चतम परिपाक होता है। इस तरह यद्यपि जीवन्धरचम्पू में अगीरस शान्त है तथापि अग रूप छे शेष माठो रस यथास्थान अपनी गरिमा प्रकट कर रहे हैं। विजया के चरित्रचित्रण में वात्सन्य रस की निष्पत्ति भी अपनी प्रभुता रखती है।

#### जीवन्धर-कथा के उदात्त अंश

जो विजया माता प्रांत काल राजमहिषी के पद पर आरूढ थी वही राजा सत्यन्धर का पतन हो जाने पर सायकाल क्मशान में पड़ी है और रात्रि के घनघोर अन्धकार में मोक्षगामी कथा-नायक जीवन्धर को जन्म देती है। रानी विजया की आँखों में अपने पुत्र के जन्मोत्सव का आनन्द और वर्तमान दयनीय दशा पर कारुण्योद्वेग, एक साथ हैं। अपने सद्योजात पुत्र को दूसरे के लिए सौपने पर भी उसके हृदय में वह विकलता कवि ने नहीं आने दी हैं जो अन्य माताओं में देखी जाती हैं।

विजया अपने भाई विदेहाधिप गोविन्द के घर जाकर अपमान के दिन बिलाना नहीं चाहती है। वह दण्डकवन के लपोवन में तापसी के वेष में रहकर अपने विपत्ति के दिन काटना उचित समझती है। एक बात और है कि कृतध्न काष्ठागार राजा सत्यन्यर का समूल वशच्छेद करना चाहता है अत वह उनके सद्योजात पुत्र को भी जीवित नहीं छोडेगा। विजया यदि अपने भाई गोविन्द के घर स्वकीय वेष में रहती है तो गुप्तचरों के द्वारा काष्ठागार को उसका और उसके सद्योजात पुत्र का परिचय अनायास मिल जायेगा और तब वह पुत्र की हत्या में सफल हो जायेगा—इस मावी आशका को अपनी दूरदिशनी दृष्टि से देखकर वह दण्डकवन के तपस्वि-आश्रम में तपस्विनी के रूप में छद्मिनवास करने लगी।

हाँ, रानी विजया वण्डकवन में रह रही है। क्षत्रकूडामणि के निर्मासा वादीम सिंह ने इसका वर्णन करते हुए कहा है कि को रानी पहले शब्या पर पडे फूल कीं किलयों से भी कराह उठती थी वह बाज वास-कूस की शब्या से ही सन्तुष्ट है, और तो क्या, अपने हाथ से काटा हुआ नीवार—जगली वान्य ही उसका आहार है।

माता का वात्सल्य से परिपूर्ण हृदय चाहता है कि वह अपने पुत्र को खिलापिलाकर आनन्द का अनुभव करें पर पुत्र का दर्शन ही कहाँ? वह दण्डकवन की हरीभरी दूब के अकुरों को उखाड कर तथा मृगशावकों को खिला-खिलाकर हृदय में यथाकथ चित् सन्तोष घारण करती हैं। आगे चलकर उसी दण्डकवन में जीवन्घर के साथियों
से जब काष्ठागार के द्वारा उसके प्राणदण्ड का अपूर्ण समाचार सुनती है तब उसका
हृदय भर आता है, आँखों से सावन की झड़ी लग जाती है और दण्डकवन का तपोवन
आकस्मिक करुण क्रन्दन से गूँज उठता है। पुत्र के प्रति मात्रा की ममता को मानो
कवि ने उडेल कर रख दिया है। अन्त में पूर्ण समाचार सुनने पर उसका हृदय सन्तोष
का अनुभव करता है। सखाओ द्वारा माता के जीवित रहने का समाचार प्राप्त कर
जीवन्धर का हृदय भी माता का पवित्र दर्शन करने के लिए अधीर हो उठता है। वे
सास, रवसुर तथा रवसुराल के सभी लोगों के रोकने पर भी सखाओं के साथ माता के
पास हुतगित से जाते हैं और माता के दर्शन कर गद्गद हो जाते हैं। यह प्रकरण
जीवन्धरचम्पू का उदात्त अश है। कि ने इतनी कुशलता से इसका वर्णन किया है कि
पाठक का हृदय आनन्द से विभोर हो जाता है।

# जीवन्धरचम्पू का विप्रलम्भ शृंगार और प्रणय-पत्र

दुर्दान्त हाथी के उपद्रव से रक्षा करते समय जीवन्धर ने गुणमाला को देखा और गुणमाला ने जीवन्धर को, यह अप्रत्याशित दर्शन दोनों के अनुराग का कारण बन गया। गुणमाला साक्षात् कामदेव के समान सुन्दर जीवन्धर को देख काम से आतुर होती हुई घर गयी, सन्ताप से उसका मुख सूखने लगा, मन में जीवन्धर का घ्यान करती हुई वह चुप हो रही है, सिखयों के पूछने पर भी कुछ नही बोलती। वह कामदेव को उपालम्भ देती हुई कहती है, 'हे कुसुमायुध । तुम्हारे पाँच बाण निश्चित है और बेधने योग्य लक्ष्य अनेक हैं फिर बया बात है कि तुमने अपने समस्त बाण मुझ एक पर ही चला दिये?' अनेक शीतलोपचार करने पर भी जब उसे शान्ति न हुई तब उसने एक पत्र लिखकर क्रीडाशुक के द्वारा जीवन्धर के पास भेजा। पत्र में लिखा बा—

मदीयहृदयाभिधं मदनकाण्डकाण्डोद्यत नवं कुसुमकन्दुकं वनतटे त्वया चौरितम् । विमोहकलितौत्पल किचरागसत्पल्लव तदद्य हि वितीर्यता विजितकामरूपोण्ण्वल ॥३३॥—लम्म ४ है काथ को जीतनेवाले रूप से उज्जवल वस्लव । तुमने वन के तीर पर कामदेव के बाज रूपी दण्ड से उज्जाली हमारे हृदय रूपी पूल की गेंद चुरा ली थी। उस गेंद का परिचय यह है कि उसमें मूर्जारूपी उत्पल लग रहा है और सुन्दर राग रूपी पल्लव लगे हुए हैं। वह गेंद जब वायस दे दीजिए।

उधर जीवन्घर भी गुणमाला के विरह से आतुर हो उद्यान में बैठकर गुणमाला का चित्राकन कर रहे थे तथा उसके कमनीय शरीर को देखकर गरम-गरम निश्वास छोड रहे थे। तोता के द्वारा प्रदत्त पत्र पाकर उनकी प्रसन्नता का पार नहीं रहा। अनेकों बार उन्होंने वह पत्र पढा और उत्तर में प्रतिपत्र लिखा—

> मम नयनमराली प्राप्य ते वक्त्रपद्म तदनु च कुचकोशप्रान्तमागत्य हृष्टा । विहरति रसपूर्णे नामिकासारमध्ये

यदि भवति वितीर्णी सा त्वया त ददामि ॥३५॥ — लम्भ ४

मेरी दृष्टि रूपी हँसी सर्वप्रथम तुम्हारे मुखरूपी कमल के पास गयी थी, फिर स्तनरूपी कुड्मलों के पास आकर हर्षित हुई और तदनन्तर रस से भरे हुए नाभिरूपी तालाब के बीच विहार कर रही हैं सो वह दृष्टिरूपी हसी यदि तुम दे दो तो मैं भी तुम्हारी हृदयरूपी गेंद दे दूँ।

इधर गुणमाला की दशा बड़ी विचित्र हो रही थी, हृदय मे जलती हुई कामाग्नि के धूम के समान निकलनेवाले निश्वास से उसकी नाक का मोती नीलमणि बन गया था। अत्यन्त दुर्बल शरीर होने के कारण सुवर्ण की अँगूठी चूड़ी का काम देने लगी थी। मुखरूपी चन्द्रमा की चौदनी से लिस होने के कारण ही मानो उसकी सरीररूपी लता सफेद पड़ गयी थी। भावना की प्रकर्णता के कारण प्रत्येक दिशा में दिखते हुए जीवन्धर को देखकर वह उनकी खगवानी करने का यद्यपि प्रयत्न करती थी तो भी मृणाल के समान कोमल अयो से वह समर्थ नही हो पाती थी। भेजे हुए शुक्त के आने में जो विलम्ब हो रहा था उसे वह सहने में असमर्थ थी इसलिए एक वर्ष की भयभीत हरिणी के समान अपने कटाझ प्रत्येक दिशा में छोड़ रही थी। इतने में शुक्त वहाँ आ पहुँचा। उसे देखते ही वह चिल्ला उठी—आओ आओ, मैं विलम्ब नही सहन कर सकती। जब वह शुक पास आ गया तब उसने उसे अपनी भुजाओ के युगल से ऊपर उठा लिया। उस समय हर्षातिरेक के कारण उसका भुजयुगल इतना फूल गया था कि उसकी चोली ही फट गयी थी। कीडाशुक्त जो पत्र लाया था गुणमाला ने उसे लिया—

जान पडता है कि नैषधीयचरित की हसकल्पना इसी शुक्रकल्पना से प्रभावित है। अष्टम लम्भ में गन्धर्वदत्ता, गुणमाला की विरहावस्था का चित्रण करती हुई जीवन्थर को लिखती है—

वार्यपुत्र ! गुणमाला विज्ञापयत्येवम्—
कन्दर्गो विषमस्तनोति तनुता तन्वा ज्वरे गौरवं
मृत्युद्दवापि दयाकथाविरिवृतो मां नैव संभाषते ।
आर्थ त्व च नवाङ्गनासुखवशादिस्मृत्य या मोवसे
जातीपल्लवकोमळा कथमियं जीवेत्तव प्रेयसो ॥२१॥
स्वामिलङ्कृरितौ ममोरसि कुचौ वृद्धि गतौ तावके
वाचस्तावकवाप्रसै परिचिता मौग्ध्येन सन्त्याजिताः।
बाह् मातृगलस्थलादपसृतौ त्वत्कष्ठदेशेर्पाता—
वार्य प्रेमपयोनिषे स्थितमिवं विज्ञापित कि पुन ॥२२॥

--लम्म ८

हे आर्यपुत्र । गुणमाला ऐसा निवेदन करती है-

"यह विषम कामदेव शरीर में कुशता और ज्वर में गुस्ता की वृद्धि कर रहा है तथा दया की चर्चा से रहित मृत्यु मुझसे बोलती भी नही है। हे आर्थ! आप नयी-नयी स्त्रियों के सुख से वशीभूत हो मुझे भुलाकर मौज कर रहे हैं फिर चमेली के पल्लव के समान कोमलांगी तुम्हारी यह प्रिया कैसे जीवित रहे।

हे आर्य! हे प्रेम के सागर! सच बात तो यह है कि स्तन हमारे वक्ष स्थल पर वृद्धि को प्राप्त हुए। हमारे वचनो ने आपके वचनो से परिचित होकर ही मुख्यता छोडी है और हमारी भुजाएँ माता के गले से दूर हटकर आपके कण्ठ में अपित हुई है। इस तरह हमारे आधार एक आप ही हैं, अधिक क्या निवेदन कहूँ?"

# जीवन्धरसम्पू में शान्तरस की पावन धारा

सासारिक परिश्रमण से निकालकर मानव को मुक्ति मन्दिर में भेज देना— मोक्ष प्राप्त करा देना यही जैन कथानको का अन्तिम उद्देश रहता है। यद्यपि इन कथाओं में प्रसगोपाल प्रश्नारादि समस्त रसो का वर्णन आता है तथापि उन सबका समारोप एक शान्तरस में ही होता है। जीवन्धरचम्पू में भी यथास्थान सभी रसो का वर्णन आया है परन्तु अन्त में उन सबका समारोप एक शान्तरस में ही हुआ है। कथानायक जीवन्धर स्वामी, राज्यसिहासनासीन हो चुकने पर एक दिन वासन्ती सुषमा से सुशोभित उद्यान में गये। उनकी आठो रानियाँ उनके साथ थी। दक्षिण नायक की तरह वे अपनी समस्त स्त्रियों को प्रमुदित करते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ बानरों का समूह स्वच्छन्द वनकीडा कर रहा था। वृक्ष की एक शाखा से अन्य शाखाओं पर उछलते हुए वानर-समूह को देखकर वे आनन्दिवभोर हो उठे।

एक बातरी, अपने बातर का अन्य वातरी के साथ प्रेम देख रुष्ट हो गयी। उसे प्रसन्न करने के लिए वातर ने बहुत प्रयत्न किये पर वह प्रसम्न नहीं हुई। अन्त में निरुपाय हो बातर मृत के समान रूप बनाकर पड़ रहा। यह देख वातरी भय से काँप चठी और उसके पास पहुँचकर उसने उसे स्वस्थ कर विया। वानरी को प्रसन्न देख वानर ने एक पनस फल तोडकर उसे उपहार में दिया, परन्तु अकस्मात् वनपाल ने आकर वानरी के हाथ से वह पमस फल छीन लिया। यह सब दृक्ष्य जीवन्धर स्वामी अपने नेत्रो से प्रत्यक्ष देख रहे थे। उनका दयालु हृदय वनपाल के इस कार्य की देखकर व्यग्न हो उठा। इसी आलम्बन विभाव ने जीवन्धर स्वामी के हृदय में शान्तरस को उत्पन्न कर विया। उनके मन में यह विचार तरिगत होने लगा—

काष्ठाञ्जारयते कीशो राज्यमेतत्फलायते। मद्यते वनपालोऽयं त्याज्य राज्यमिद मया ॥२२॥ — पृ २२४

यह बानर काष्ठागार के समान, यह राज्य फल के समान और यह वनपाल मेरे समान आचरण कर रहा है अर्थात् जिस प्रकार बानर के द्वारा दिये हुए फल को बनपाल ने छीन लिया है उसी प्रकार मैंने इस राज्य को छीन लिया है अत यह राज्य मेरे द्वारा त्याज्य है।

शान्तरस के अनुभाव रूप में किव ने जीवन्धर स्वामी की जिस वैराग्यतरिंगणी को प्रवाहित किया है उसमें अवगाहन कर शान्तिसुधा का अनुभव किया जा मकता है। वे लिखते है—

या राज्यलक्ष्मीबंहुदु खसाच्या दु खेन पाल्या चपला दुरन्ता ।
नष्टापि दु खानि चिराय सूते तस्या कदा वा सुखलेशलेश ।।२३॥
कल्लोलिनीना निकरैरिवाब्धि कृपीटयोनिबंहलेन्धनैर्वा ।
काम न सतृष्यति कामभोगै कन्दर्पवश्य पुरुष कदाचित् ।।२४॥
राज्य स्नेहिविहीनदीपकलिकाकल्प चल जीवित

शम्पावत्क्षणभङ्गरा तनुरिय लोलाभ्रतुल्य वय । तस्मात्ससृतिसन्ततो न हि सुख तत्रापि मूढ पुमा-

न्नादत्ते स्वहित करोति च पुनर्मोहाय कार्यं वृथा ॥२५॥ विलोम्यमानो विषयैर्वराको भङ्गुरैर्मृशम् ॥ नारम्भदोषान्मनुते मोहेन बहुदु खदान् ॥२६॥ ममेय मृद्व द्वी मम तनय एष प्रचुरधी-

रिमे मे पूर्वार्था इति विगतबुद्धिर्नरपशु । अणुप्रस्थे सौस्ये विहितरुचिरारम्भवशग

प्रयाति प्रायेण क्षितिघरिनभ दु खमिषकम् ॥२७॥
ये मोक्षलक्ष्मीमनपायरूपा विहाय विन्दन्ति नृपाललक्ष्मीम् ।
निदाघकाले शिशिराम्बुधारा हित्वा भजन्ते मृगतृष्णिकां ते ॥२८॥
तस्मात्वलेशचयाल्लब्ध्वा मानुष जन्म दुर्लभम् ।
प्रमाद स्वहिते कर्तुं न युक्त इह धीमता ॥२९॥ —पृ २२४-२२५

भाव यह है---

जो राजलक्ष्मी बहुत दुख से प्राप्त होती है, कठिनाई से जिसकी रक्षा होती है, जो चपल है, जिसका अन्त दुखदायों है और जो नष्ट होकर भी चिरकाल तक दुख उत्पन्न करती रहती है उस राजलक्ष्मी में सुख का लेश कब हो सकता है ? अर्थात् कभी नहीं हो सकता है।

जिस प्रकार निदयों के समूह से समुद्र और बहुत भारी ईंधन से अग्नि सन्तुष्ट नहीं होती उसी प्रकार काम के वशीभूत हुआ यह पृष्ठ कभी भी कामभोगों से सन्तुष्ट नहीं होता है।

यह राज्य तैलरिहत दीपक की लो के समान है, जीवन चचल है, शरीर बिजली के समान क्षणभगुर है और आयु चपल मेष के तुल्य है। इस प्रकार इस ससार की सन्तित में कुछ भी सुख नही है। फिर भी उसमें मूढ हुआ पुरुष अपना हित नहीं करता किन्तु इसके विपरीत मोह बढ़ानेवाला व्यर्थ का कार्य ही करता है।

नश्वर विषयों के द्वारा लुभाया हुआ बेचारा मनुष्य, मोहवश बहुत दुख देने-वाले आरम्भ-जनित दोषों को नहीं समझता है।

यह मेरी कोमलागी स्त्री है, यह बुद्धिमान् पुत्र है और ये मेरे पूर्वसचित धन है इस तरह निर्बुद्धि हुआ यह नरपशु—अज्ञानी मानव, अणु बराबर सुख मे इच्छा उत्पन्न कर आरम्भ के वशीभूत होता है और अधिकतर पहाड के समान बहुत भारी दुख को ही प्राप्त करता है।

जो मानव अविनाशो मोक्षलक्ष्मी को छोडकर राजलक्ष्मी प्राप्त करते हैं वे ग्रीष्मकाल में शीतल जल की धारा छोडकर मृगमरीचिका का सेवन करते हैं।

इसलिए बड़ी कठिनाई से दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर बुद्धिमान् मानव को आत्मिहित मे प्रमाद करना उचित नहीं है।

इस तत्त्वचिन्तन के फलस्वरूप जीवन्घर स्वामी ससार की माया — ममता से विरक्त हो मुनि-दीक्षा लेने का निश्चय कर लेते हैं और राजकीय व्यवस्था से निवृत्त होकर अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर स्वामी के समक्सरण में जाकर मुनि-दीक्षा धारण करते हैं। घोर तपश्चरण के द्वारा सचित कर्मों का नाश कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं।

इस प्रकार अगीरस — शान्तरस का समारोप कर महाकवि हरिचन्द्र निम्नाकित पद्यो द्वारा मगलकामना करते हैं—

> प्रजाना क्षेमाय प्रभवतु महीश प्रतिदिन सुवृष्टि सभूयाद् भजतु शमन व्याधिनिचय । विधत्ता वाग्देव्या सह परिचय श्रीरनुदिन मत जैन जीयाद् विलसतु च भक्तिजनपतौ ॥५९॥

राजा प्रतिदिन प्रजा का कल्याण करने में समर्थ हो, उत्तम वर्षा हो, रोषो का समूह नाश को प्राप्त हो, इन्हमी सरस्वती के साथ प्रतिदिन परिचय करे, जिनेन्द्रदेव का मत जयवन्त हो और सबकी भक्ति जिनेन्द्रदेव में सुशोभित हो।

> कुक्कुलपतेः कीर्ती राकेन्दुसुन्दरचन्द्रिका विमलविशदा लोकेष्णनन्दिनी परिवर्धताम् । मम च मचुरा वाणी विद्वन्मुखेषु विनृत्यताद् विलसितरसा सालकारा विराजितमन्मणा ॥६०॥

पूर्णवन्द्र की चाँदनी के समान निर्मल—घवल तथा आनन्द उत्पन्न करनेवाली कुच्कुलपित जीवन्घर स्वामी की कीर्ति तीनो लोको मे निरन्तर बढ़ नी रहे और रस से सुशोभित अलकारो से युक्त तथा कामदेव पद के घारक जीवन्धर स्वामी के उपाख्यान से अलक्कत हमारी मधुर वाणी विद्वानो के मुखो में नृत्य करती रहे।

# धर्मशर्माभ्युदय मे छन्दो की रसानुगुणता

यतश्च रस के अनुरूप छन्द ही काव्य में सुशोभित होते हैं अत उनकी रसानु-कूलता पर कुछ विचार किया जाता है —

> आरम्भे सर्गबन्धस्य कथाविस्तरसग्रहे। शमोपदेशवृत्तान्ते सन्त शसन्त्यनुष्टुभम् ॥ श्रृङ्गारालम्बनोदारनायिकारूपवर्णनम् । वसन्तादि तदञ्ज च सच्छायमुपजातिभि ॥ रथोद्धता विभावेषु भन्या चन्द्रोदयादिषु । षाड्गुण्यप्रगुणा नीतिवंशस्थेन विराजते ॥ वसन्ततिलक भाति सकरे वीररौद्रयो । कुर्यात्सर्गस्य पर्यन्ते मालिनी दुततालवत् ॥ उपपन्नपरिच्छेदकाले शिखरिणी वरा । औदार्यरुचिरौचित्यविचारे हरिणी मता ॥ साक्षेप-क्रोधिषकारे पर पृथ्वी भरक्षमा। प्रावृट्प्रवासव्यसने मन्दाक्रान्ता विराजते ॥ शौर्यस्तवे नृपादीना शार्दूलक्रीडित मतम् । सावेग-पवनादीना वर्णने स्वग्धरा वरा ॥ दोधकतोटकनर्कुटयुक्त मुक्तकमेव विराजित सुक्तम् । निविषयस्तु रसादिषु तेषा निनियमश्च सदा विनियोग ॥

श काव्ये रसातुसारेण वर्ण नानुगुणेन च ।
 कुर्वीत सर्ववृत्तानो विनियाग विभागवित् ॥
 शास्त्रे काव्येऽतिदीर्घाणां वृत्तानां न प्रयोजनम् ।
 काव्यशास्त्रेऽपि वृत्तानि रसायत्तानि काव्यवित् ॥--मृत्वृत्ततिलक, तृतीय विन्यास

सुवृत्तिलक में महाकवि क्षेमेन्द्र ने कहा है कि कान्य में, कथा के विस्तार में और शान्तरसपूर्ण उपवेश में सत्पुरुष अनुष्टुप् छन्द की प्रशंसा करते हैं। श्रृगाररस के आलम्बन, तथा उत्कृष्ट नायिका के रूप-वर्णन में वसन्तिलका और उपजाति छन्द सुशोभित होते हैं। चन्द्रोदय आदि विभाव भावों के वर्णन में रथोद्धता छन्द अच्छा माना जाता है। तथा सन्धि, विग्रह आदि षड्गुणात्मक नीति का उपदेश वशस्य छन्द से सुशोभित होता है। वीर और रौद्ररस के संकर में वसन्तिलक सुशोभित होता है तो सर्गान्त में मालिनी अधिक खिलती है। युक्तियुक्त वस्तु के परिज्ञान-काछ में, शिख-रिणी तथा उदारता आदि के औचित्यवर्णन में हरिणी छन्द की योजना अच्छी मानी जाती है। राजाओं के शौर्य की स्तुति करने में शार्द्लविक्रीडित और वेगशाली वायु आदि के वर्णन में सम्धरा छन्द श्रेष्ठ माना गया है। दोधक, तोटक तथा नर्कुट छन्द मुक्तक रूप से सुशोभित होते हैं।

इस प्रसिद्ध छन्दो-योजना के अनुसार धर्मशर्माम्युदय में निम्नाकित २५ छन्दो का प्रयोग हुआ है—जिनका विवरण निम्न प्रकार है। कोष्ठक का अक सर्ग का और साधारण अक श्लोक का वाचक है। कोष्ठक के भीतर छिखा हुआ 'प्र' प्रशस्ति का वाचक है—

- १ उपजाति—(१) १-८४, (४) २-९१, (१०) १-९, १२, १४-१६, २०, ३२, ३६, ४४, ५०, ५४, ५५, (१४) १-८२, (१७) १-१०८, (प्र) ४-७।
- २ मालिनी (१) ८५, (५) ९०, (६) ५३, (८) १-५५, (१०) ११, ३८, (११) ७२, (१३) ७०, (१९) १०३, (२०) १०१. (२१) १८५।
- ३ वसन्तितिलका—(१) ८६, (५) ८७, (६) १–५१, (१०) १३, १९, २५, ३१, ४०, ४३, ४६, ४९, ५३–६३, (१५) ७०, (१६) ८८, (१७) १०९ (१९) ९७–९९, (प्र) १, २, ८।
- ४. वशस्थ—(२) १–७४, (१०) १८, २३, २६–३०, ३९, ४१, ४७, ५६, (१२) १–६०।
- ५ शार्दुं रुविकोडित—(२) ७५, ७७, ७९, (३) ७४, ७६, (५) ८८, ८९, (७) ६७, ६८, (९) ८०, (१०) ५७, (१२) ६१, (१३) ७१, (१४) ८४, (१६) ८५-८७, (१७) ११०, (१९) १०१, १०४, (२१) १८३-१८४, (प्र) ३, ९, १०।
  - ६ द्रुतविलम्बित—(२) ७६, (३) ७५, (४) ९२, (६) ५२, (१०) २२, ३७, (११) १-७१।

```
७ शालिनी--(२) ७८. (२०) १-१००।
 ८ अनुष्टुव्—(३) १-७३, (१९) १-९५, (२१) १-१८२।
९. शिखरिणी--(३) ७७, (१६) ८४।
१० उपेन्द्रवाञा--(४) १, (७) १-६६।
११ पृथ्वी--(४) ९३, (१०) १७, ३५, (१२) ६२।
१२ रथोद्धता---(५) १-८६।
१३. हरिणी--(८) ५६, (९) ७९।
१४ मन्दाक्रान्ता—(८) ५७, (१०) १०, ३४, (१२) ६३, (१४)
         63 1
१५. इन्द्रवशा—(९) १-७८, (१०) ३३।
१६ भुजगप्रयात -- (१०) २१, ५१।
१७. दोधक-(१०) १४।
१८ प्रमिताक्षरा--(१०)४२।
१९ लिलता—(१०)४५, (१९) १००।
२० विपरीताख्यातकी-(१०) ४८।
२१ पृष्पिताग्रा--(१३) १-६९।
२२ स्वागता—(१५) १-६९।
२३ प्रहर्षिणी—(१६) १-८३।
२४ तोटक-(१९) ९६।
२५ स्रग्विणी--(१९) १०३।
```

# जीवन्धरचम्पू मे छन्दोयोजना

छन्दों की रसानुगुणता का वर्णन पहले किया जा चुका है। उस पर दृष्टि रखते हुए जीवन्धरचम्प में प्राय सभी प्रसिद्ध छन्दों की योजना की गयी है। इन्द्रवच्या और उपेन्द्रवच्या तथा वशस्थ और इन्द्रवशा की उपजाति तो प्राय मर्वत्र देखी जाती है पर यहाँ रथोद्धता और स्वागता की भी उपजाति का अनेक बार प्रयोग किया गया है। कुछ श्लोक ऐसे भी आये हैं जिनका वृत्तरत्नाकरादि में उल्लेख नहीं मिलता इसलिए हमने उन्हें अज्ञात शब्द से सकेतित किया है। नीचे लम्भ के क्रमानुसार प्रयुक्त छन्दों की नामावली दी जाती है और उनके आगे श्लोकों की सख्या दिखलाई गयी है।

#### प्रथम लम्भ

शार्बूलिकोडित--१, १९, २०, २२, २८, ३४, ६७ स्रग्धरा---२, १४, २३

उपजाति—३, १८, ३३, ५३, ५४, ६५, ६६, ६६, ७३, ७८, ८५, ८८, ९०, ९३, ९६, ९९

आर्या--४, ७

अनुष्टुप्—५, ६, ८, १०, ११, २६, २९, ३२, ३५, ३६, ४०, ४८, ४९, ५३, ५७, ५७, ५९, ६०, ६१, ६८, ७१, ७२, ७५, ७७, ७९, ८०, ८२, ८३, ८६, ९१, ९४, ९८, १००, १०२, १०३, १०५, १०६

्इन्द्रवज्ञा—९, २९, ४१, ४२, ४८, ५१, ६२, ६३, ६४, ७०, ७४, ८१ वसन्ततिलका—१५, १६, १७, २१, २४, २५, २७, ३०, ३१, ४३, ४४, ४६, ५०, ५८, ७६, ८९, ९७, १०१

मालिनी—३७, ४५, ८७, ९२ मालभारिणी—३८, ६६ शालिनी—८४ मन्दाक्रान्ता—९५ वशस्थ—१०४

### वितीय सम्भ

अनुष्टुप्—१, ११, १२, २१, ३०
उपजाति—२, ८, ९, १०, २२, २३, २५, २६, ३३
वसन्ततिलका—३, ३१
उपेन्द्रवज्ञा—४, ६
इन्द्रवज्ञा—५
मालभारिणी—१३, २७
शालिनी—१४, १६
मन्दाक्रान्ता—१५, ३४, ३५
शादूँलिवक्रीडित—१७
शिखरिणी—१९
स्राधरा—२०
पृथ्वी—२८
रथोद्धता—२९
स्वागता—३२

# तुसीय सम्भ

वसन्ततिलका---१, ७, ८, २३, २९, ३२, ४३ इन्द्रवज्रा---२, २७ शाद्रंलविकोडित---३, ३४, ३८, ४२ अनुष्टुप्-४, ९, ११, १३, १५, १८, २२, २६, ३५, ४०, ४१, ४४, ४६, ४९, ५३, ५६, ५७, ६६, ७o पृथ्वी--५, ३०, ३१, ३३, ६७, ६८ उपजाति---६, १०, १२, १४, १७, २१, ३९, ४५, ४७, ४८, ५०, ५२, 48, 44, 46, <del>58, 68, 58</del> द्रतविलम्बित-१६ मन्दाकान्ता-१९, ६३ शिखरिणी---२० मालभारिणी---२४ रथोद्धता---२५ उपेन्द्रवज्रा---२८. ५१ मालिनी---३६, ६० हरिणी--३७, ६२, ६५ वशस्थ-५९

# चतुर्यं छम्भ

अनुष्टुप्—१, २, ४, १२, (१५), २४, २६, २८, ३४, ३७, ४० शाद्रंलिकिडित—१, १४, २७, ३० शालिनी—२, १९ उपजाति—३, ८, १५, २०, २१, २३ पृथ्वी—५, ३३ वसन्ततिलका—६, ९, १३, ३२, ३९ मालिनी—७, १०, ३५ उपेन्द्रवज्रा—१६ रथोद्धता—१७, १८ इन्द्रवज्रा—२२, २५ पृष्पिताग्रा—२९ मालभारिणी—३१ अज्ञात (१)—३६ मजुभाषिणी—३८

#### पंचम सम्भ

स्वागता—१
अनुष्टुप्—२, ६, ७, १०, १५, १६, १९, २१, २५, २७, ३०, ३२, ३३,
३४, ३६, ३८, ४०, ४५
उपजाति—३, ९, १४, १७, २६, २८, २९, ३५, ३९, ४४, ४६
उपेन्द्रवज्ञा—४
पृथ्वी—५, ११, २०
वसन्ततिलका—८, १३, २३, २४, ३१, ४२
शालिनी—१२
शिखरिणी—१८
शार्द्रलिकोडित—२२
स्राधरा—३७
मालिनी—४१
मन्दाकान्ता—४३

#### बष्ठ लम्भ

वसन्ततिलका—१, ७, ४२, ४५
अनुष्टुप्—२, ३, ५, ८, १२, २२, २६, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३५,
३९, ४७, ४९
मालिनी—४, १७, १९, २०, २१, ४४
उपजाति—६, १०, ११, १५, २७, ३७, ३८, ४०, ४६
उपेन्द्रवज्ञा—९
इन्द्रवज्ञा—१३, १४
रथोद्धता—१६
शाद्रंलविक्रीडित—१८, २८, ३६, ४३, ४९
मन्दाक्रान्ता—२३
शिखरिणी—२४, ४१, ४८
मजुभाषिणी—२५
हरिणी—३४

#### सप्रम लम्भ

मालिनी—१० वसन्ततिलका—२, ३७, ४२, ५० मालिनी—३, ५८
अनुष्टुप्—४, ६, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १५, १७, १९, २१, २३, २५, २८, २८, २९, ३२, ३४, ३५, ४०, ४१, ४३, ४७, ४८, ५२, ५२, ५३, ५५
ज्ञाति—५, १६, १८, २०, २४, ३३, ४४, ५१, ५६
मालमारिणी—७, ४६
भुजंगप्रयात—१४
शालिनी—२२
शार्द्रलिक्हीडित—२६, २७, ३६, ३८, ३९
पृथ्वी—३०, ३१, ४९
मजुभाषिणी—४५
द्रुतविलम्बत—५४
सम्धरा—५७

#### अष्टम लम्भ

उपजाति-१, २, १०, १४, २९, ४८, ५२, ५३, ५४, ५८, ६१, ६७

अनुष्टुप्—३, ६, १२, १६, २०, २६, ३२, ३६, ४१, ४२, ४४, ५५, ६३. ६५ रथोद्धता---४ मालभारिणी--५, ७, २३ मजुभाषिणी--८, ९, ३७ द्रतविलम्बत--११ मालिनी-१३, ४३ पथ्वी---१५. ३३. ५७ स्वागता---१७ पृष्पिताग्रा---१९ शाद्रँलविकोडित--२१, २२, २४, २८, ३१, ३४, ४५, ४९, ५१, ६२, ६६ वसन्ततिलका---२५, २७, ३५, ३८, ३०, ४६, ४७, ५६, ६०, ६८ शिखरिणी--३० मन्दाकान्ता-४० इन्द्रवज्ञा--५० पचचामर-५९ हरिणी-६४

#### नवस लम्भ

उपजाति—१, ८, १०, ११ मंजुमाषिणी—२, ३ अनुष्टुप्—४, ५, ६, ९, १३, १५, १७, २०, २४, २५, ३० मालिनी—७, २६, २७, २९ द्रुतविलम्बित—१२, २१ मालभारिणी—१४ शादूँलविकीडित—१६, २३, २१ शिखरिणी—१८ वसन्ततिलका—१९, २२

#### दशम लम्भ

शिखरिणी—१, १०, ११, १८, १९, २०, ५३, ५४, ५८, १२८ उपजाति—२, १४, ३०, ३७, ३९, ४३, ५०, ५१, ५२, ६१, ६२, ६६, ७९, ८०, ८२, ९३, ९७, १०२, ११६, १२५, १३३, १४१ अनुष्टुप्—३, ८, १५, १६, २१, २४, २७, ३५, ३८, ४१, ६५, ६७, ७३, ७५, ७७, ८१, ८५, ८८, ९१, १०१, ११०, ११२, ११३, १२४, १२६, १३७, १३८

मालभारिणी—४, ८४ वसन्ततिलका—५, २६, ३४, ४७, ४८, ४९, ५५, ६४, ७४, ९२, १२१ पृथ्वी—६, ७, ९, १६, २५, ५९, ७२, ७६, ८९, १२६ हरिणी—१२, ६८, १२७ मालिनी—१३, ७१, ११५ शादुंलिकोडित—२२, ३२, ३३, ४५, ४६, ६३, ९६, ९८, ९९, १००,

१०८, १०९, १२०, १२२, १३०, १३५, १३९, १४०
मजुभाषिणी—२३
शालिनी—५६, ५७
उपेन्द्रवज्रा—२८, ३६, ९४, १११, ११४, ११८
इन्द्रवज्रा—२९, ६०, ९०, १३४,
स्राधरा—३१, ४०, ४२, ६९
भुजगप्रयात—४४
रथोद्धता—७०
द्रतविलम्बत—७८, १३१

पुष्पिताग्रा—८६ अज्ञात (१)—८७, ९५, १०३, १२३

#### एकावश सम्भ

शार्द्रलिकोडित—१, १६, १८, २५, ४६, ५८
अनुष्टुप्—२, ४, ५, ६, ८, ९, १२, १४, २२, २६, २९, ३१, ३२, ३४,
३७, ४२, ५१, ५४, ५५, ५६
उपजाति—३, १०, २४, २८, ४५, ५७
पृथ्वी—७, २०, ३५
पुष्पिताग्रा—११, ४०
वसन्ततिलका—१३, १७, ३३, ४४, ४९
इन्द्रवज्रा—१९, २३, ५०
मालिनी—२१
शिखरिणी—२७, ३६, ३९, ४३, ५३, ५९
शालिनी—२०, ४१, ५२
सम्द्राकान्ता—४७
हरिणी—६०
उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि जीवन्बरचम्यू में प्राय सभी प्रसिद्ध छन्दो का

उपयोग हुआ है और वह भी रस के अनुसार।

# स्तम्म २ : स्रादान-प्रदान

### जीवन्यरचरित की उपजीव्यता

जीवन्घर स्वामी का चरित लोकोत्तर घटनाओ से परिपूर्ण है अतः उसके अकन में विविध भाषाओं के लेखको ने अपना गौरव समझा है। अब तक जीवन्घरचरित के प्रस्थापक निम्नाकित ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं—

### संस्कृत में

- १ गद्यचिन्तामणि वादीम-सिंहसूरि-द्वारा विरचित गद्यकाव्य
- २. क्षत्रजूडामणि—वादीमसिंह सूरि द्वारा मनुष्टुप् छन्दोमय काण्य
- ३ बीवन्धरचरित-गुणभद्राचार्यरचित उत्तरपुराण के ७५वें पर्व का एक अझ
- ४ जीवन्घरचम्पू--महाकवि हरिचन्द्र द्वारा रचित गच-पद्यमय चम्पूकाच्य
- ५ जीवन्धरचरित--शुभचन्द्राचार्यकृत पाण्डव-पुराण के अन्तर्गत एक अश
- ६ क्षत्रचूडालकार —४० शार्दूलविक्रीडित-वृत्तो का लघुप्रन्थ, पन्नालाल साहित्या-चार्यकृत, गद्मचिन्तामणि के परिशिष्ट में प्रकाशित

### अपभ्रंश मे

- ७ जीवन्धरचरिउ--पुष्पवन्त कवि द्वारा रिचत अपभ्रंश महापुराण की ९९वी सन्धि।
- ८. जीवनघरचरित-रइधू कवि के द्वारा रचित १३ सन्धियों का एक ग्रन्थ

### तमिल भाषा मे

९. जीवकचिन्तामीय-तिश्तक देवर द्वारा रचित तमिल भाषा का एक प्रसिद्ध काव्य

### कर्णाटक में

- १० जीवन्धरचरिते—वासव के पुत्र भास्कर के द्वारा रिकत १८ अध्यायात्मक १००० इलोकों का युग्ध
- ११ जीवन्वर सागत्य—तेरक निम्ब कोम्मरस के द्वारा लिखित २० अध्याया-त्मक १४४९ श्लोको का एक प्रन्थ

# १२. जीवन्घरषट्पदी—कोटीश्वर के द्वारा लिखित १० अघ्यायात्मक ११८ श्लोकों का एक ग्रन्थ

१३ जीवन्धरचरिते — ब्रह्मकवि द्वारा विरचित एक ग्रन्थ

हिन्दी मे

१४ जीवन्धरचरित--किव नथमल द्वारा रचित हिन्दी पद्य-काव्य

### उपजीव्य और उपजीवित

प्रत्येक किन अपने पूर्वनर्ती किनयों की कृतियों से प्रेरणा ग्रहण करता है और अपने परवर्ती किनयों पर अपना प्रभान छोडता है। महाकिन हिरचन्द्र के निषय में भी हम इस तथ्य को स्नीकृत करते हैं। महाकिन कालिदास तथा माध आदि से हिरचन्द्र ने पर्याप्त प्रेरणाएँ प्राप्त को है तथा श्रीहर्ष, अर्हदास, और हिस्तमल्ल आदि पर अपना पुष्कल प्रभान छोडा है। रघुनश के छठें सर्ग में कालिदास ने इन्दुमती के स्नयवर का वर्णन किया है और हिरचन्द्र ने भी धर्मशर्मम्युद्य के सत्रहवें सर्ग में श्रुगारवती के स्नयवर का वर्णन किया है। दोनो ही वर्णनो का तुलनात्मक अध्ययन करने से उपर्युक्त बात का समर्थन होता है।

कालिदास ने लिखा है कि स्वयवर-सभा मे अज को देख अन्य राजा इन्दुमती के विषय में निराश हो गये—

> रतेर्गृहीतानुनयेन काम प्रत्यपितस्वाङ्गमिवेश्वरेण । काकुत्स्थमालोकयता नृपाणा मनो बभूवेन्दुमतीनिराशम् ॥६–२॥ रघुवश

रित की प्रार्थना को स्वीकृत करनेवाले ईश्वर—शिव के द्वारा जिसका अपना शरीर वापस कर दिया गया था ऐसे कामदेव के समान अज को देखनेवाले राजाओ का मन इन्द्रमती के विषय में निराश हो गया था।

हरिचन्द्र ने भी धर्मनाथ की लोकोत्तर सुन्दरता को देखकर अन्य राजाओं के मुख को निष्प्रभ बताया है—

नि सीमरूपातिशयो ददशं प्रदह्ममानागुरुधूपवर्त्या ।
मुख न केषामिह पायिवाना लज्जामधीकूचिकयेव कृष्णम् ॥१७-५॥
—धर्मशर्माम्युदय

अत्यिचिक रूप के अतिशय मे युक्त श्रीधर्मनाथ स्वामी ने जलती हुई अगुरुधूप की बित्तयों से किस राजा का मुख लज्जा-रूपी स्याही की कूची से ही मानो कृष्णीकृत नहीं देखा था—भगवान् के अद्भुत प्रभाव को देखकर समस्त राजाओं के मुख श्याम पड गये थे। अयं स कामो नियतं भ्रमेण कमप्यधाक्षीद् विरिशस्तदानीम्। इत्यद्मुतं रूपमवेक्ष्य जैन जनाधिनायाः प्रतिपेदिरे तम् ॥१७-६॥ ---धर्मशर्मास्युदय

निश्चित ही बह कामदेव यही है, उस समय महादेव ने भ्रम से किसी दूसरे को भस्म कर दिया था। इस प्रकार धर्मनाथ जिनेन्द्र के रूप की देखकर उपस्थित राजाओं ने आहचर्य प्राप्त किया था।

उपर्युक्त दोनो ही सन्दर्भों में भावो का समानीकरण दिखाई देता है। स्वयंवर-सभा में भचो पर बैठे हुए राजपुत्रो का वर्णन देखिए कितना एक दूसरे के अनुरूप है —

स तत्र मञ्चेषु मनोज्ञवेषान् सिंहासनस्थानुपचारवत्सु ।
वैमानिकाना मरुतामपश्यदाकृष्टलीलाञ्चरलोकपौलान् ॥६-१॥-रघुवश् साज-सामग्री मे युक्त मचो पर बैठे हुए मनोहर वेष से युक्त राजाओ को अज ने विमानो मे बैठकर विहार करनेवाले देवो के समान देखा ।

> श्रृङ्गारसारङ्गविहारलीलाशैलेषु तेषु स्थितभूपतीनाम् । वैमानिकाना च मुदागताना देवोऽन्तर किंचन नोपलेभे ॥१७-४॥
> ---धर्मशर्माश्युदय

देवाधिदेव भगवान् धर्मनाथ ने प्रृंगाररूपी मृगो के विहार से युक्त क्रीडापर्वतों के समान उन मचो के समूह पर स्थित राजाओं और आनन्द से समागत विमानचारी देवों के बीच कुछ भी अन्तर नहीं पाया था।

राजकुमार अज मच पर आरूढ हो रहे है, इसका वर्णन रघुवश में देखिए— वैदर्भनिर्दिष्टमसौ कुमार क्छप्तेन सोपानपथेन मञ्चम् । शिलाविभाद्भैमृंगराजशावस्तुङ्ग नगोत्सङ्गमिवारुरोह ॥६—३॥—रघुवश वह अज, राजा भोज के द्वारा बताये हुए मच पर निर्मित सोपान-मार्ग से ऐसा चढ गया जैसा कि सिंहशावक शिलाखण्डो से पर्वत के ऊँचे मध्यभाग पर जा चढता है।

> अब धर्मनाथ के मच पर आरूढ होने का वर्णन धर्मशर्माम्युदय मे देखिए— अथाङ्गिना नेत्रसहस्रपात्र निर्दिष्टमिष्टेन च मञ्जमुच्चै । सोपानमार्गेण समाहरोह हैम महत्वानिव वैजयन्तम् ॥१७-७॥ — धर्मशर्माम्युदय

तदनन्तर मनुष्यों के हजारों नेत्रों के पात्र भगवान् धर्मनाथ किसी इष्टजन के द्वारा दिखलाये हुए सुवर्णमय उन्नत सिंहासन पर श्रेणी मार्ग से उस प्रकार आरूढ़ हुए जिस प्रकार कि इन्द्र वैजयन्त नामक अपने भवन में आरूढ़ होता है।

यहाँ भावसादृश्य होने पर भी दोनो कवियो की विच्छित्त अपना-अपना स्थान पृथक् रखती है। इन्दुमती के स्वयंवर में सुनन्दा जीर शृंगारवती के स्वयंवर में सुभद्रा उपस्थित राजाओं का परिचय देती है। दोनों की परिचय सैली में समानता है।

> ततो नृपाणा श्रुतवृत्तवशा पुंवत्प्रगत्मा प्रतिहाररक्षी । प्राक् सिश्वकर्षं मगधेरवरस्य नीत्वा कुमारीमवदत्त्वुनन्दा ॥६–२०॥ —रघुवश

तदनन्तर जिसने राजाओं के आचार और वश को सुन रखा था, और जो पुरुष समान प्रमत्भ थी ऐसी सुनन्दा प्रतीहारी सबसे पहले इन्दुमती को मगधेश्वर के समीप ले जाकर बोली।

> अथ प्रतीहारपदे प्रयुक्ता श्रुताखिलक्ष्मापितवृत्तवशा । प्रगत्भवागित्यनुमालवेन्द्र नीत्वा सुभद्राभिदधे कुमारीम् ॥१७–३२॥ ——वर्मशर्माभ्यदय

तदनन्तर जिमने समस्त राजाओं के आचार और वश को सुन रखा था तथा जिसकी वाणी सारपूर्ण थी ऐसी पतीहारी पद पर नियुक्त सुभदा, कुमारी—श्रुगारवती को मालवनरेश के समीप ले जाकर बोली।

राजाओं के पिचयदान को यह पढ़ित विकान्तकौरव और नैषधीयचरित में भी अपनायी गयी है। विकान्तकौरव में प्रतीहार पिचय देता है और नैषधीयचरित में सरस्वती देती है, नैषधीयचरित का परिचय सरस्वती के अनुरूप वाणी में दिया गया अवश्य है, पर उससे स्वाभाविकता का प्रतिधात हुआ है।

कुमारमम्भव मे कालिदास ने पार्वती के यौवनारम्भ का वर्णन करते हुए लिखा है—

> असभृत मण्डनमञ्जयष्टेरनासवाख्य करण मदस्य । कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तमस्त्र बात्यात्पर साथ वय प्रपेदे ॥१-३१॥

> > क्मारसम्भव

तदनन्तर पार्वती बाल्यावस्था के बाद आनेवाली उस यौवन अवस्था को प्राप्त हुई जो शरीरयष्टि का बिना घारण किया आभूषण थी, मदिरा से मिन्न मद का करण थी तथा कामदेव का पुष्पातिरिक्त शस्त्र थी।

उपर्युक्त पद्म के प्रथम पाद को लेकर हरिचन्द्र ने घर्मशर्माम्युदय मे वृद्धावस्था का कितना सजीव वर्णन किया है, यह देखिए—

- निकान्तकौरव, अंक ३।

१ विकान्तनौरव में हम्तिमन्त द्वारा मुलोचना का सौन्दर्य वर्णन देखिए, शीतांशोरविनिस्सृता नयनयोराह् जादिनी चन्द्रिका द्वागन्तर्द्धती मद च मदिरा तन्त्रौरनिर्वातता । पुर्पेरप्रथिता निसर्गलिता माला मनोहारिणी जीमृतादकृतीङ्गति स्थितिमती विद्याससुद्यातिनी ॥२४॥

असंभृत मण्डनमञ्जयष्टेर्नष्ट क्व मे यौवनरत्नमेतत् । इतीव वृद्धो नतपूर्वकायः पश्यम्नधोऽघो मुवि बम्झमीति ॥४-५९॥

---धर्मशर्माम्युदय

जो शरीरयध्टि का बिना पहला हुआ आमूषण था ऐसा मेरा यौवन-रूपी रतन कहाँ गिर गया? मानो उसे खोजने के लिए ही वृद्ध मनुष्य अपना पूर्वभाग झुकाकर नीचे बेखता हुआ पृथिवी पर इधर-उधर चलता है।

यहाँ कालिदास के यौवनवर्णन के पद को हरिचन्द्र ने वृद्धावस्था के वर्णन में कितनी सुन्दरता से सँजीया है यह दर्शनीय है।

दशकुमारचरित मे अवन्ति सुन्दरी के सौन्दर्य का वर्णन करते हुए दण्डी ने निम्न पक्तियाँ लिखी है—

'ललनाजनं सृजता विधात्रा नूनमेषा घुणाक्षरन्यायेन निर्मिता । नो चेदब्जभूरेव-विधो निर्माणनिपुणो यदि स्यात्तीह तत्समानलावण्यामन्या तरुणी किं न करोति ?' इति सविस्मयानुराग विलोकयतस्तस्य समक्ष स्थातु लिज्जता सती—

पूर्वपीठिका, पचम उच्छ्वास

अवन्ति सुन्दरों को देखता हुआ राजवाहन विचार करने लगा कि स्त्रियों की रचना करनेवाले ब्रह्माजों से सचमुच ही यह घुणाक्षरन्याय से बन गयी है। यदि ऐसा नहीं है और ब्रह्माजी वास्तव में ऐसी रचना करने में निपुण है तो वे इसके समान लावण्यवाली दूसरी तरुणी को नहीं बनाते?

ठोक यही उत्प्रेक्षा धर्मशर्माम्युदय में सुव्रता के सौन्दर्य का वर्णन करते हुए हरिचन्द्र ने अगोकृत की है। श्लोक इस प्रकार है—

समग्रसौन्दर्यविधिद्विधो विधेर्घुणाक्षरन्यायवशादसावभून ।

तदारय जाने निपुणत्वमीदृशीमनन्यरूपा कुरुते यदापराम् ॥६१॥ -मर्ग २

समस्त सौन्दर्यविधि से द्वेष रखनेवाले विधाता से यह सुव्रता, घुणाक्षरस्याय से बन गयी है। इनकी चतुराई तो मैं तब जानूँ जब यह ऐसी हो असाधारण रूपवाली दूसरी स्त्री को बना देते।

चन्द्रप्रभचरित के चतुर्थ सर्ग मे दीक्षा लेने के लिए उद्यत राजा श्रीषेण ने पुत्र के लिए जो मार्मिक उपदेश दिया हैं (३३-४४) उसका विस्तार धर्मशर्माम्युदय के १८वँ सर्ग में (६-४४) महाकवि हरिचन्द्र ने किया है। कितने ही श्लोको में भावसाम्य मी परिलक्षित होता है। यथा—

> समागमो निर्ध्यसनस्य राज्ञः स्यात्सपदा निर्ध्यसनत्वमस्य । वश्ये स्वकीये परिवार एव तस्मिन्नवश्ये व्यसन गरीय ॥३७॥ विधित्सुरेन तदिहात्मवश्य कृतज्ञताया समुपैहि पारम् । गुणैरुपेतोऽप्यपरै कृतघ्न समस्तमुद्वेजयते हि स्रोकम् ॥३८॥

-चन्द्रप्रभचरित, सर्ग ४

अचिन्त्यचिन्तामणिमर्थसंपदा यशस्तरो स्थानकमेकमक्षतम् । अशेषभूभृत्परिवारमातरं कृतज्ञता तामनिश स्वमाश्रय ॥२१॥ —धर्मशर्माम्युदय, सर्ग १८

षमीविरोधेन नयस्व वृद्धि त्वमर्थकामी कलिदोषपुक्तः।
युक्त्या त्रिवर्गं हि निषेवमाणो लोकद्वय साधयति क्षितीश ॥३९॥
—चन्द्रप्रभ, सर्ग ४

सुस फल राज्यपदस्य जन्यते तदत्र कामेन स चार्थसाधनः । विमुच्य तौ चेदिह धर्ममीहसे वृथैव राज्य वनमेव सेव्यताम् ॥३१॥ इहार्थकामाभिनिवेशलालस स्वधमंमर्मीण भिनत्ति यो नृप । फलाभिलाषेण समीहते तरु समूलमुन्मूलयितु स दुर्मति ॥३२॥

--- घर्मशर्माम्युदय, सर्ग १८

माघ के शिशुपालवध का धर्मशर्माम्युदय पर क्या प्रभाव है ? इसका विचार एक स्वतन्त्र स्तम्भ में करेंगे। यहाँ, हरिचन्द्र ने अपने उत्तरवर्ती कवियो पर क्या प्रभुता स्थापित की है इसके कुछ उदाहरण देखिए।

सुवता रानी के मुखसौन्दर्य का वर्णन करते हुए हरिचन्द्र ने लिखा है— कपोलहेतो खलु लोलचक्षुषो विधिर्व्यधात्पूर्णसुधाकर द्विधा । विलोक्यतामस्य तथाहि लाञ्छनच्छलेन पश्चात्कृतसीवनद्रणम् ॥२-५०॥

— धर्मशर्माम्युदय

ऐसा लगता है मानो विधाता ने उस चपललोचना के कपोल बनाने के लिए पूर्ण चन्द्र के दो टुकड़े कर दिये हो। देखो न, इसीलिए तो उस चन्द्रमा में कलक के बहाने पीछे से की हुई सिलाई के चिह्न विद्यमान है।

अब नैषधीयचरित मे दमयन्ती के मुखसीन्दर्य का वर्णन करते हुए श्रीहर्ष की सुक्ति देखिए---

हृतसारिमवेन्दुमण्डल दमयन्तीवदनाय वेधसा । कृतमघ्यविल विलोक्यते धृतगम्भीरखनीखनीलिम ॥२-२५॥ —नैपधीयचरित

जान पडता है विधाता ने दमयन्ती का मुख बनाने के लिए चन्द्रमण्डल का सार निकाल लिया था, इसीलिए तो बीच में गड्ढा हो जाने के कारण उसके मध्य आकाश की नीलिमा दिखाई देती है।

गन्धर्वदत्ता के चरणयुगल की सुन्दरता का वर्णन करते हुए हरिचन्द्र की उक्ति देखिए—

सरोजयुग्म बहुवा तप स्थित बभूव तस्याश्चरणद्वय ध्रुवम् । न चेत्कथ तत्र च हसकाविमौ समेत्य हृद्य तनुता कलस्वनम् ॥५१॥ —जीवन्घरचम्प्, लम्भ ३

महाकवि हरिचन्द्र : एक अनुशीलन

यतस्य कमलयुगल ने अनेक प्रकार से तप में (पक्ष में, धूप में) स्थिर रहकर पुण्य-समय किया था इसीलिए फलस्यरूप उसके दोनो चरण बन सके थे, यदि ऐसा न होता तो दोनो चरण हंसो (पक्ष में, पादकटको) का आध्यय लेकर हृदयहारी मनोहर शब्द कैसे करते?

अब दमयन्ती के चरणयुगल का वर्णन करते हुए श्रीहर्ष की सूक्ति देखिए—
जलजे रिविसेवयेव ये पदमेतत्पदतामवापतु ।

श्रुवमेत्य कत सहसकी कुक्तस्ते विधिपत्रदम्पती ॥३८॥
——नैषधीयचरित, सगं २

ऐसा जान पडता है कि जो दो कमल, सूर्य की उपासना करने से दमयन्ती के चरणयुगल-रूप पद को प्राप्त हुए थे उन्हें हसदम्पती अपनी रुनझुन से मानो सहसक—हससिहत (पक्ष मे, पादकटक से सिहत) करते हैं।

यहाँ हरिचन्द्र के 'बहुधातप स्थित' पद के क्लेष ने जो चमत्कार उत्पन्न किया है वह श्रीहर्ष के 'रिविसेवयेव' इस साधारण पद मे नही आ सका-है।

'यस्य च रिपु महिला वनमध्यमध्यासीना .. स्विशिशुम्य पूर्ववासनावशेन क्रीडाराजहसमानयेति निर्भर्सयद्मयो वाष्पाम्बुपूरपूरित-वदन-कमलनयनमीनप्रतिबिम्ब-परिष्कृतस्तनान्तरसरोवर-प्रतिफलित-चन्द्रमस निर्दिश्याय ते हसो ममापि विरहाग्नि-व्यालीढवपुषस्तथेतिपरिसान्त्वयामास् ।'

जीवन्घरचम्पू की इस गद्य का बहुत कुछ भाव नैषधीयचरित के निम्नाकित श्लोक में अवतीर्ण हुआ है—

एतद्भीतारिनारी गिरिबिलविगलद्वामरा नि सरन्ती स्वक्रीडाहसमोहग्रहिलशिशुभृशप्रार्थितोन्निद्रचन्द्रा । आक्रन्दद्भूरियत्तन्नयनजलमिलच्चन्द्रहमानुबिम्ब-

प्रत्यासत्तिप्रहुष्यत्तनयविहसितैराश्वसीन्न्यश्वसीच्च ॥२८॥

---नैषधीयचरित, सर्ग १२

अब हरिचन्द्र की सूक्तिसुधा से पुरुदेवचम्पू के कर्ता अर्हद्दास कितने प्रभावित है, इसके कुछ उदाहरण देखिए--

बालक धर्मनाथ के कपोलो की लाली का वर्णन करते हुए हरिचन्द्र ने कहा है— औत्सुक्यनुन्ना शिशुधप्यसशय चुचुम्ब मुक्तिनिभृत कपोलयो । म'णिक्यताटक्क्करापदेशतस्तथाहि ताम्बूलरसोऽत्र सगत ॥९-६॥ —धर्मशर्माम्यदय

यद्यपि उस समय भगवान् बालक ही थे फिर भी मुक्तिरूपी लक्ष्मी ने उत्कण्ठा से प्रेरित हो उनके कपोलो का नि सन्देह जमकर चुम्बन कर लिया था इसीलिए तो मणिमय कर्णाभरण की किरणो के बहाने उनके कपोलो पर मुक्ति-लक्ष्मी के पान का लाल-लाल रस लग गया था।

अब पुरुदेव वम्पू में अर्हहास की सूक्ति देखिए— जीवन्घर स्वामी की बास्तकालीन प्रथम गति का वर्णन हरिचन्द्र के शब्दों में देखिए—

> क्रमेण सोऽय मणिकुट्टिमाङ्गणे नखस्फुरत्कान्तिझरोभिरिश्चते । स्खलत्पद कोमलपादपङ्कजक्रम ततान प्रसवास्तृते यथा ॥१०४॥

-जीवन्धरचम्प्, लम्भ १

क्रम-क्रम से वह बालक नखों की फैलती हुई कान्तिरूपी झरनों से सुशोभित अतएव फूलों से आच्छादित के समान दिखनेवाले मणियों के आँगन में लडखडाते पैरों से कोमलचरण-कमलों की डग फैलाने लगा।

अब अर्हदास के शब्दों में भगवान् आदिनाथ की बालकालीन गति का वर्णन देखिए—

> प्रवेषमानाग्रपद नृपात्मजश्चचाल देवीजनदत्तहस्त । नम्बप्रभाभिर्मणिकुट्टिमाञ्जणे तन्वन्प्रसूनास्तरणस्य शङ्काम् ॥३९॥ —पुरुदेवचम्

देवियों के द्वारा जिन्हें हाथ का आलम्बन दिया गया था ऐसे राजपुत्र भगवान् वृषभदेव, मणिखचित आँगन में नखों की प्रभा से पुष्पास्तरण की शका को विस्तृत करते हुए डगमग पैरों से चलने लगे।

अभिषेक के अनन्तर हरिचन्द्र के शब्दों में जिनबालक का वर्णन देखिए— सिक्त सुरैरित्थमुणेत्य विस्फुरज्जटालवालोऽय स नन्दनद्वम । छाया दथत्काञ्चन सुन्दरी नवा सुखाय वष्तु सुतरामजायत ॥१॥ —धर्मशमिन्युदय, मर्ग ९

इस प्रकार देवो के द्वारा अभिषिक्त (पक्ष मे, सीचा हुआ) घुँघुराले बालो से सुशोभित (पक्ष मे, मूल और क्यारी से युक्त) सुवर्ण-जैसी सुन्दर और नूतन कान्ति को धारण करनेवाला (पक्ष में, अद्भुत-नूतन छाया को घारण करनेवाला) वह पुत्र-रूपी वृक्ष (पक्ष मे, नन्दन वन का वृक्ष) पिता के लिए (पक्ष मे, बोनेवाले के लिए) अतिशय सुखकर हुआ था।

अब मन्द-मन्द मुसकान से युक्त जिन-बालक का वर्णन अर्हद्दास की वाणी मे देखिए----

> जिननन्दनदुमोऽय सिक्तो देवै स्वकालबालेख । स्मितकुसुमानि दधे द्राक् तन्वानस्तत्र काञ्चनच्छायाम् ॥३१॥

> > ---पुरुदेवचम्पू, स्तवक ५

देशों से अभिषिक्त (पक्ष में, सीचा हुआ) अपने काले बालों से सुशोभित (पक्ष में, अपनी क्यारी से सुशोभित) तथा सुवर्ण-जैसी कान्ति (पक्ष में, किसी अद्भुत छाया ) को विस्तृत करनेवाले इस जिननम्दनद्वम—जिनबालकरूप वृक्ष ने शीघ्र हो मन्द मुसकान रूप फूलो को घारण किया था ।

इसी सन्दर्भ में कुछ उद्धरण असग कविकृते वर्षमानचरित के मी द्रष्टव्य हैं जिनमें धर्मशर्माम्युदय और जीवन्धरचम्पू की सूक्तियों से सादृश्य स्पष्ट ही परिलक्षित होता है—

जीवन्धरचम्पू में हरिचन्द्र का नगरी वर्णन देखिए— प्रियता विभाति नगरो गरीयसी धुरि यत्र रम्य-सुदतीमुखाम्बुजम् । कुरुविन्दकुण्डलविभाविभावित प्रविलोक्य कोपमिव मन्यते जन ॥२५॥

---जीवनघरचम्प् , सम्भ ६

देखो, यह सामने एक बडी प्रसिद्ध नगरी सुशोभित हो रही है। यहाँ किसी सुन्दरी स्त्री का मुखकमल जब पद्मराग मणि निर्मित कुण्डलो की प्रभा से रक्तवर्ण हो जाता है तब उसे देख उसका पति समझने लगता है कि मानो इसे क्रोध आ गया है।

वर्धमानचरित मे असग कवि का नगरी वर्णन देखिए-

यत्रोल्लसत्कृण्डल-पद्मरागच्छायावतसारुणिताननेन्दु । प्रसाद्यते कि कुपितेति कान्ता प्रियेण कामाकुलितो हि मूढ ॥२६॥

---वर्घमानचरित, सर्ग १

जहाँ तोभायमान कुण्डलो मे खचित पदाराग मिणयो की कान्ति से लालमुख-वालो स्त्री, क्या यह कुपित हो गयी है ? इस भय से पित के द्वारा प्रमन्न की जाती है सो ठीक है क्यों कि काम से आकुलित मनुष्य मुड होता ही है।

जीवन्धरचम्पृ मे रानी विजया का सौन्दर्य-वर्णन देखिए— मौदामिनीव जलद नवमञ्जरीव चूतद्रुम कुसुमसपिदवाद्यमासम् । ज्योत्म्नेव चन्द्रमसमच्छविमेव सूर्यं त भूमिपालकमभूषयदायताझी ॥२७॥

-- जीवन्धरचम्पू, लम्भ १

जिस प्रकार बिजलो मेंच को, नृतन मजरो आम्रवृक्ष को, पुष्पसम्पत्ति चैत्र मास को, चाँदनी चन्द्रमा को, और प्रभा सूर्य को अलकृत करतो है उसी प्रकार वह विजया रानी राजा सत्यन्यर को अलकृत करती थी।

इसी तरह वर्धमान-चरित का भी रानी-वर्णन देखिए— विद्युल्लतेवाभिनवाम्बुवाह चूतद्रुम नूतनमञ्जरीव । स्फुरत्प्रभेवामल-पद्मराग विभूषयामास तमायताक्षी ॥४४॥

-वर्धमानचरित, सर्ग १

हरिचन्द्र और अहद्दास की बाणी के 'आदान-प्रदान' का सूचित करनेवाले अन्य अनेक उदाहरण हमने भारतीय झानपीठ वाराणसी से प्रकाशित 'पुरुदेवचम्यू प्रवन्ध' का प्रस्तावना में दिये हैं।

२ बर्धमानचरित मेरे द्वारा सम्पादित और हिन्दों में अनुदित होकर जीवराज प्रन्थमाला सोलापुर से प्रकाशित हो रहा है । इसका एक सस्करण जिनदास शास्त्रों कृत मराठी अनुवाद के साथ मोलापुर से बहुत पहले भी प्रकाशित हुआ था।

भाव स्पष्ट है।

यतस्य वर्धमानचरित की रचना वि स. १०४५ में हुई है अत महाकवि हरिचन्द्र माघ के समान उससे भी प्रभावित हैं।

## शिशुपालवध और धर्मशर्माम्युदय

महाकिव हरिचन्द्र ने शिशुपालवध से पर्याप्त प्रेरणा प्राप्त की है। यद्यपि धर्म-शर्माम्युदय की वर्णन-शैली, भाषामाधुरी और अलकार की विच्छित्त पर्याप्त उच्च-कोटि की है, तथापि पर्वत, ऋतु, वनक्रीडा, जलक्रीडा, प्रभात, सूर्योदय, चन्द्रोदय आदि के वर्णन का क्रम शिशुपालवध से प्रभावित है। शिशुपालवध के चतुर्थ सर्ग में माध ने रैवतक पर्वत का नाना छन्दो में वर्णन किया है। इसी प्रकार हरिचन्द्र ने धर्मशर्माम्युदय के दशम सर्ग में विन्ध्यगिरि का नाना छन्दो में वर्णन किया है। यमकालकार के लिए भी दोनो काव्यो में स्थान दिया गया है। यहाँ शिशुपालवध और धर्मशर्माम्युदय के सादृश्य को सूचित करनेवाले कुछ पद्य देखिए—

> दृष्टोऽपि शैल स मुहुर्मुरारेरपूर्वविद्वस्मयमाततान । क्षणे क्षणे यन्नवताम्पैति तदेव रूप रमणीयताया ॥१७॥

> > --- शिशुपाल, सर्ग ४

वह रैवतक श्लीरि यद्यपि श्लीकृष्ण का बार-बार देखा हुआ था तथापि उम समय अपूर्व की तरह आश्चर्य उत्पन्न कर रहा था सो ठीक ही है क्योंकि जो क्षण-क्षण में नृतनता को प्राप्त होता है वही रमणीयता का स्वरूप है।

> स दृष्टमात्रोऽपि गिरिर्गरीयास्तस्य प्रमोदाय विभोर्बभूव । गुणान्तरापेक्ष्यमभीष्टसिद्ध्यै नहि स्वरूप रमणीयताया ॥१४॥

> > ---धर्मशर्माम्युदय, सर्ग १०

वह विशाल विन्ध्याचल दिखलाई पडते ही भगवान् धर्मनाय के आनन्द के लिए हो गया। यह ठीक ही है, क्योंकि अभीष्ट की निद्धि के लिए सुन्दरता का रूप किसी दूसरे गुण की अपेक्षा नहीं रखता।

शिशुपालवध में रैवतकिंगिरि का वर्णन माघ ने दाहक से कराया है तो धर्म-शर्माम्युदय में हरिचन्द्र ने प्रभाकर से कराया है और दोनों ने ही इस वर्णन में यमक का अवलम्बन किया है—

> उच्चारणज्ञोऽथ गिरा दधानमुच्चा रणत्पक्षिगणस्तटीस्तम् । उत्क घर द्रष्टुमवेक्ष्य शौरिमुत्कघर दारुक इत्युवाच ॥१८॥ —शिशपाल . सर्ग ४

शब्द करते हुए पिक्षयों से युक्त ऊँचे तटों को धारण करनेवाले उस पर्वत को देखने के लिए उद्ग्रीव — उत्काष्ठित श्रीकृष्ण को देख वचनों के उच्चारण को जानने-वाला दारुक इस प्रकार बोला। सृहत्त्वयः सोऽय समास् इत्तयःत्रमाकरवक्केत्सिति त्रमाकरः घरे क्षण व्यापृतकंषरेकणं सबीववरं प्राप्त बगरामीश्वरम् ॥१५॥ -- धर्मसम्बद्धावय, सर्ग १०

तदनन्तर वह प्रभाकर नित्र, जो समाओं में हृदयगत अन्यकार को छेदने के लिए साक्षात प्रभाकर-कुर्य बा. जगच्चन्द्र भगवान धर्मनाय को पर्वत पर व्यापृतग्रीव और व्यापत-नेत्र देखकर उल्लास-पूर्वक बोला।

जिस प्रकार शिक्षुपालवध के षष्ठ सर्ग में ऋत्-वर्णन के लिए माध ने दुत-विलम्बित छन्द की चुना है और उसके चतुर्व चरण में एकपदव्यापी यमक की स्थान दिया है उसी प्रकार धर्मधर्माम्युदय के एकादश सर्ग में भी हरिचन्द्र ने द्रुतविलम्बित छन्द को जुना है और उसके चतुर्थ चरण में एकपदव्यापी यनक को स्थान दिया है! जिस प्रकार बीच-बीच में कही चारों चरणो में व्यास यमक को माच ने अपनाया है इसी प्रकार कही-कही हरिचन्द्र ने भी चारो चरण-व्यापी यसक को अपनाया है। यथा-

> नववलाशवलाशयनं पुर स्फुटवरागपरागतपञ्चलम् । मृद्लतान्तलतान्तमलोकयत्स सुर्राम सुर्राम सुमनोभरै ।।२॥ — शिशुपालवघ, सर्ग ६

कलविराजिविराजितकानने नवरसालरसालसपट्पदः। सुरभिकेसरकेसरकोभितः प्रविससार स सारवलो मधु ॥१०॥ -धर्मशर्माम्युदय, सर्ग ११

शिश्पालवध के सप्तम सर्ग में वनक्रीडा का वर्णन है। श्रीकृष्ण, वन-विहार के लिए निकले इस सन्दर्भ का वर्णन माथ के शब्दों में है-

> अनुगिरमुतुभिवितायमानामथ स विलोकयितु वनान्तलक्ष्मीम् । निरगमदभिराद्धुमाद्वाना भवति महत्सु न निष्फलः प्रयासः ॥१॥

तदनन्तर श्रीकृष्ण रैवतक गिरि पर ऋतुओं के द्वारा विस्तारित वनान्त-सुषमा को देखने के लिए शिविर से बाहर निकले, सो ठीक हो है क्योंकि श्रोष्ठ पुरुषों की सेवा में तत्पर रहनेवाले लोगो का प्रयास व्यर्थ नही जाता।

धर्मशर्माम्यदय के बारहवें सर्ग में हरिचन्द्र भी कहते हैं-दिद्श्यया काननसंपदा पुरादयायमिक्ष्वाकुपतिर्विनिर्ययौ । विधीयते ज्यो ज्यनुयायिनां गुणै समाहित किन तथाविष प्रभुः ॥११॥ --सर्ग १२

तदनन्तर इक्ष्वाकुवंश के अधिपति भगवान् धर्मनाथ वनवैभव देखने की इच्छा से नगर के बाहर निकले, सो ठीक ही है क्योंकि जब साधारण मनुष्य भी अनुयायियों के अनुकुल प्रवृत्ति करने लगते है, तब गुणशाली उन प्रभु का कहना ही क्या ?

यदुर्वशियों ने रित्रयों के साथ वन-विहार किया था इसमें माथ ने जो युक्ति दी है ठीक वही युक्ति हरिचन्द्र ने भी बी है। दोनों की युक्तियाँ देखिए---

> दषति सुमनसी वनानि बह्नीर्युवतियुता यदवः प्रयातुमीषु । मनसिशयमहास्त्रमन्ययामी न कुसुमपञ्चकमण्यल विसोहुम् ॥२॥

> > — शिशुपाल वध, सर्ग ७

यदुविशयों ने अनेक फूलों को घारण करनेवाले बनो में स्त्रियों के सिहत हो जाने की इच्छा की थी क्योंकि वे अन्यथा—स्त्रियों के बिना काम के अमीघ शस्त्रस्वरूप पाँच फूलों को भी सहन करने में समर्थ नहीं थे।

विकासिपुष्पद्वणि कानने जना प्रयातुमीषु. सह कामिनीगणै । स्मरस्य पञ्चापि न पुष्पमार्गणा भवन्ति सहाा किमसख्यता गता ॥ — धर्मशर्माम्यदय १२-३

खिले हुए पुष्पवृक्षों से युक्त वन में मनुष्यों ने स्त्री-समूह के साथ ही जाना अच्छा समझा। क्योंकि जब काम के पाँच ही बाण सहा नहीं होते तब असस्य बाण सहा कैसे हो सकेंगे?

जलकीडा आदि में भी माघ का प्रभाव परिलक्षित होता है। जैसा कि आगे दिये जानेवाले तत्ततुप्रकरणों के उद्धरणों से सिद्ध होगा।

## चन्द्रप्रभचरित और धर्मशर्माम्युदय

वीरनन्दी का 'चन्द्रप्रभचरित' एक उच्चकोटि का काव्य है। उसमे अष्टम तीर्थंकर चन्द्रप्रभ का जीवनवृत्त अकित है। पूर्वभव-वर्णन के प्रसग में चन्द्रप्रभचरित के अष्टम, नवम और दशम सर्ग कवित्व की दृष्टि से निरुपम है। इन सर्गों में किन ने ऋतुचक, वन-क्रीडा, जल-क्रीडा, प्रदोष, चन्द्रोदय, सम्मोग प्रगार और प्रभात-वर्णन में अपनी काव्य-प्रतिभा का अच्छा परिचय दिया है। ऐसा लगता है कि उपर्युच्त वस्तुओ के वर्णन में माघ और हरिचन्द्र दोनो ही ने वीरनन्दी से प्रेरणा प्राप्त की है। वीरनन्दी ने षड् ऋतुओ का वर्णन न कर मात्र वसन्त ऋतु का वर्णन किया है परन्तु माघ और हरिचन्द्र ने दिव्य नायको की प्रभुता प्रकट करने के लिए षड् ऋतुओ का वर्णन किया है। द्वित्रयेण तीनो काव्यो में एक सदृश है। इसकी वन-क्रीडा भी सक्षिप्त है। स्त्रियो के प्रति चाटुबचनो का जो उपक्रम वीरनन्दी ने किया है उसे माघ और हरिचन्द्र ने पल्लवित किया है।

चन्द्रप्रभ में एक नायक अपनी स्त्री से कह रहा है— ह्रीतो विहाय मम लोचनहारि नृत गन्तु शिखी सुमुखि तत्र यदि व्यवस्येत्।

१ अमृतलालजी जैनदर्शनाचार्य बाराणसी के द्वारा सुसम्पादित और हिन्दी में अनुदित होयर जीनराज प्रस्थमाला सोलापुर से प्रकाशित।

## कार्यस्त्वया स्मरनिवास-निवाम्बचुम्बी चीनायुकेन पिहितो निजकेशपाशः ॥

--- चन्द्रप्रभ, ८-५४

हे सुमुखि । यदि वहाँ मयूर लिखत हो मेरे नेत्रों को हरण करनेवाला नृत्य छोडकर जाने को उद्यत हो तो , तुम्हें काम के निवासभूत नितम्ब का चुम्बन करनेवाला अपना केश पास चीनाशुक से ढक लेना चाहिए (क्योंकि तुम्हारे केशपाश से ही वह लिजत होकर भागना चाहता होगा )।

माघ ने भी स्त्री के माल्यप्रियत केशपाश से लिज्जित होकर भागनेवाले मयूर का ऐसा हो वर्णन किया है—

दृष्ट्वेव निर्जितकलापमरामधस्ताद्
व्याकीर्णमाल्यकवरा कवरी तरुण्या ।
प्रादुद्रवत्सपदि चन्द्रकवान्द्रुमाग्रात्
सर्घाषणा सह गुणाभ्यधिकेर्दुरासम् ॥१९॥

किसी वृक्ष पर मयूर बैठा था। ज्यो ही उसने वृक्ष के नीचे अपने पिच्छभार को जीतनेवाली, गुम्फित-मालाओ से चित्र-विचित्र किसी युवती की चोटी देखी त्यो ही वह शीघ्र भाग गया, सो ठोक ही है क्योंकि ईर्ष्यालु प्राणी अधिक गुणवालों के साथ एकत्र नहीं रह सकते।

चन्द्रप्रभ में केशपाश को चित्रित करनेवाला कोई विशेषण नही दिया है जबिक शिशुपालवध में 'व्याकीर्णमाल्यकबरा' विशेषण देकर उसे मयूरिपच्छ के अत्यन्त सदृश बना दिया है।

इसी सन्दर्भ को हरिचन्द्र ने एक दूसरे ढग से निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है— शिखण्डिना ताण्डवमत्र वीक्षितु तवास्ति चेच्चेतसि तन्वि कौतुकम्। समाल्यमुद्दामनितम्बचुम्बिन सुकेशि तत्सवृणु केशसञ्चयम्॥३४॥

-धर्मशर्माम्युदय, सर्ग १२

हे तिन्व! यदि तेरे चित्त में यहाँ मयूरो का ताण्डव नृत्य देखने का कौतुक है तो हे सुकेशि ! स्यूल-नितम्बो का चुम्बन करनेवाले, मालाओ सहित इस केश-समूह को ढक ले।

चन्द्रप्रभचरित में पुष्पावचय के समय एक पुरुष अपनी स्त्री के वक्ष स्थल पर वकुलमाला पहनाता हुआ जिन चाटु वचनो का आश्रय लेता है ठीक उन्ही वचनो का आश्रय जीवन्धरचम्पू में भी लिया गया है। देखिए —

वपुषि कनकभासि चम्पकाना सुदति न ते परभागमेति माला । स्तनतटमिति सस्पृशन् प्रियाया हृदि रमणो बकुलस्रज बबन्ध ॥९-२४॥

—चन्द्रप्रभ

हे सुन्दर दौतोवाली प्रिये! सुवर्ण के समान कान्तिवाले तुम्हारे शरीर पर यह चम्पक की माला वर्णोत्कर्य को प्राप्त नहीं हो रही है, इस प्रकार कहकर किसी पुरुष ने प्रिया के स्तन्तट का स्पर्श करते हुए वकुल पुरुषो की माला बाँघ दी।

वपुषि कनकगोरे चम्पकाना सर्वेषा

वितरति परमाग नेति कक्षिकत्रियायाः।

वरसि बकुलमालामावबन्धाम्बुबाध्याः

स्तनकलशसमीपे चालयन्पाणिपद्मम् ॥१०॥

—बीवन्बरचम्प्, लम्भ ४

यत तुम्हारा शरीर सुवर्ण के समान पीला है अहः उसपर यह चम्पे की माला खिलती नहीं है ऐसा कहकर स्तनकल्य के समीप हाथ चलाते हुए किसी पुरुष ने अपनी स्त्री के वक्ष स्थल पर मौलभी की माला बाँच दी।

जलक्रीडा के बाद स्त्रियो द्वारा छोडे जानेवाले मीले वस्त्रो का वर्णन चन्द्रप्रभ-चरित में देखिए---

> कुवलयनयनाभिरस्यमानान्यनुपुलिन सरसानि रागवन्ति । मृमुचुरिव शुचाश्रुण प्रवाह स्रवणपदेन पुरातनाशुकानि ॥५८॥

> > — चन्द्रप्रभ , सर्ग ९

कुवलय के समान नेत्रोवाली स्त्रियों ने सरसी के तट पर जो गीले-रगीले वस्त्र छोडे थे वे पानी झरने के बहाने मानो शोकवश आँसू ही छोड रहे थे।

माघ ने घारण किये जानेवाले नवीन सफोद वस्त्र और छोडे जानेवाले गीले वस्त्रों का एक साथ वर्णन करते हुए कहा है—

वासासि न्यवसत यानि योषितस्ताः

शुभाभ्रद्यतिभिरहासि तैर्मुदेव।

अत्याक्षु स्नपनगलञ्जलानि यानि

स्यूलाश्रुस्रुतिभिररोदि तै शुचेव ॥६६॥—शिशुपाल , सर्ग ८

उन स्त्रियों ने जो वस्त्र पहने थे उन्होंने हर्ष से ही मानो सफेंद मेघो की कान्ति का हास्य किया था और जिन जल झरानेवाले वस्त्रों को छोडा था वे शोक से ही मानो रो रहे थे।

चन्द्रप्रभ और धर्मशर्माम्युदय के वर्णनीय विषयों में सादृष्य पाया जाता है। चन्द्रप्रभ में मुनिदर्शन का प्रकरण उपस्थित है तो धर्मशर्माम्युदय में भी वह प्रकरण उपस्थित किया गया है। इस सन्दर्भ में दोनों काक्यों में अनुष्टुप् छन्द का प्रयोग किया गया है। इतना अवश्य है कि धर्मशर्माम्युदय के कवि ने काक्यप्रतिभा का चमत्कार विशेष दिखाया है। चन्द्रप्रभ का दर्शनशस्त्रविषयक वर्णन विस्तृत हो

१- द्वितीय सर्ग, ४१ १००।

जाने से काक्य की सुषमा में बाघा उपस्थित करता है इसिलए घर्मशर्माम्युदय के कर्ता ने उसे सिक्षिप्त कर मात्र बार्बाक-दर्शन की समीक्षा तक सीमित किया है। पुत्रामान की बेदना का वर्णन जैसा चैन्द्रप्रभचरित में किया गया है वैसा ही घर्मशर्माम्युदय में भी किया गया है। शैली अपनी-अपनी अवस्य है। घर्मशर्माम्युदय के ऋतुवर्णन, वनकीडा, जलकीडा, चन्द्रोदय तथा सम्मोग आदि के वर्णन चन्द्रप्रभ के अनुरूप हैं। चैन्द्रप्रभ में पिता ने पुत्र के लिए जो उपदेश दिया है उसका विस्तृत रूप घर्मशर्माम्युदय में दिया है। उपदेश की कितने ही बातो का दोनो प्रन्थों में सादृश्य पाया जाता है। चैन्द्रप्रभ-चरित में जैनधर्म का उपदेश जिस कम से रखा गया है वही कम धर्मशर्माम्युदय में भी अपनाया गया है। चन्द्रप्रभचरित के १५वें सर्ग में अनुष्टुप् छन्द द्वारा युद्ध का वर्णन किया गया है और उसमें यमक तथा चित्रालंकार का आश्रय लिया गया है। उसी प्रकार धर्मशर्माम्युदय के १९वें सर्ग में अनुष्टुप् छन्द के द्वारा युद्ध का वर्णन किया गया है और उसमें यमक तथा चित्रालंकार का आश्रय लिया गया है। इसी प्रकार शिशुपालवध के १९वें सर्ग में भी युद्ध का वर्णन करने के लिए अनुष्टुप् छन्द और यमक तथा चित्रालंकार का वर्णन करने के लिए अनुष्टुप् छन्द और यमक तथा चित्रालंकार को स्वीकृत किया गया है। चन्द्रप्रभ का दिग्विजर्य वर्णन रघ्नश्व के दिग्वजर्य वर्णन से प्रभावित है।

चन्द्रप्रभचरित के किव ने पूर्वभववर्णन में ग्रन्थ के १६ सर्ग रोके है और वर्तमान भव के वर्णन के लिए मात्र १६, १७, और १८ तीन सर्ग दिये हैं इससे प्रमुख चरित्र के वर्णन में उन्हें बहुत सकोच करना पड़ा है। स्वप्न दर्शन, जन्माभिषेक, राज्यप्रणाली तथा दीक्षाकल्याणक आदि जो तीर्थंकर चरित के प्रमुख अग है वे सिक्षप्त वर्णन के कारण निष्प्रभ-से हो गये हैं, धर्मशर्माम्युदय के किव ने पूर्वभव के वर्णन में मात्र एक सर्ग रोका है और शेष ग्रन्थ धर्मनाथ तीर्थंकर के वर्तमान चरित्र के वर्णन में ही उपयुक्त किया है इसलिए तीर्थंकर चरित्र के प्रत्येक अग अच्छी तरह विकसित हुए हैं तथा किव को अपनी काव्य-प्रतिभा प्रकट करने के लिए योग्य क्षेत्र मिला है।

१ चतुर्थ सर्ग, १२ ७६।

२ चन्द्रप्रभचरित, तृतीय सर्ग, [२०-४१।

३ धर्मशर्माम्युदय, द्वितीय सर्ग, ६८-७४।

४ चन्द्रप्रभ , चतुर्थ सर्ग, १३-४३।

६ धर्मश्रमम्युदय, अष्टादश सर्ग, १४-४४।

<sup>🕻</sup> चन्द्रप्रभचरित, सर्ग, १८।

७ धर्मशर्मा-युदय, सर्ग, २१।

प चन्द्रप्रभ , बोडेश सर्ग, २४-५३।

६ रष्टुवका, **चलुर्घ** सर्ग, २६ सर्गा<del>न्त</del> ।

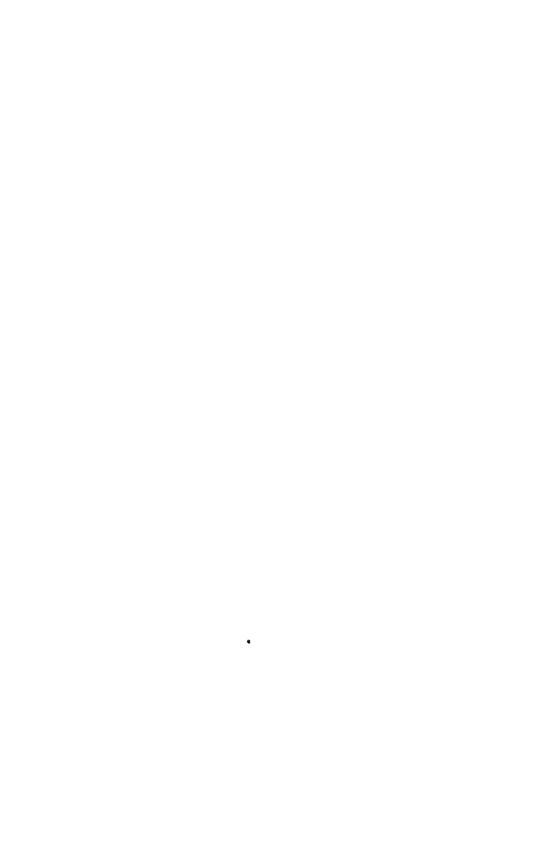

### वृतीय अध्याय

### स्तम्भ १ सिद्धान्त

- १ तीर्थंकर की पृष्ठभूमि
- २ धर्मशर्माभ्युदय मे जैन-सिद्धान्त
- ३. जीवन्धरचम्पू मे जैनाचार
- ४ धर्मशर्माभ्युदय मे चार्वाकदर्शन और उसका निराकरण

### स्तम्भ २ : वर्णन

- ५ धर्मशर्माभ्युदय का देश और नगर-वर्णन
- ६ जीवन्धरचम्पू का नगरी-वर्णन
- ७ धर्मशर्माभ्युदय का नारीसीन्दयं
- ८. जीवन्धरचम्पू मे नारी-सौन्दयं का वर्णन
- ९ जीवन्धरचम्पू की नेपथ्य-रचना
- १० राजा
- ११. देवसेना
- १२ सुमेरु
- १३ क्षीरसमुद्र
- १४ विन्ध्यगिरि

### स्तम्भ ३: प्रकृति-निरूपण

- १५. धर्मशर्माभ्युदय का ऋतुचक
- १६ जीवन्धरचम्पू का तपोवन
- १७ जीवन्धरचम्पू का प्रकृति-वर्णंन
- १८ सूर्यास्तमन, निमिरोद्गति, चन्द्रोदय आदि
- १९. धर्मशरमियुदय का प्रभात-वर्णन

# स्तम्म १ : सिद्धान्त

## तीर्थंकर की पृष्ठभूमि

धर्मशर्माम्युदय के कथा-नायक भगवान् धर्मनाय इस अवस्पिणी-युग में होनेवाले २४ तीर्थंकरों में पन्द्रहवें तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर मगवान् वृषमदेव थे और अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर। तीर्थंकमं की प्रवृत्ति के चलानेवाले को तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर बनने के लिए बढ़ी साधना करनी पड़ती है। तीर्थंकर-कर्म के बन्ध का प्रारम्भ केवलज्ञानी के सिन्नधान में ही होता है क्योंकि उसके बन्ध के लिए परिणामों में जितनी विशुद्धता अपेक्षित है उतनी अन्यत्र प्राप्त नहीं हो सकती। धर्मनाथ ने अपने तृतीय पूर्वभव में जब वे सुसीमा नगरी के राजा दशरथ थे, तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध किया था। राजा दशरथ ने विमलवाहन मुनि के पास साधु-दीक्षा लेकर धोर तपश्चरण किया था। सब जीवों में मध्यस्थभाव धारण किया था तथा दर्शन-विशुद्धि आदि गुणों की भावना के द्वारा अपने हृदय को निर्मल बनाया था। धर्मशर्माम्युदय के चतुर्थ सर्ग में मुनिराज दशरथ की मध्यस्थ-वृत्ति का वर्णन देखिए कितना महत्त्वपूर्ण है—

व्यानानुबन्धस्तिमितोरुदेहो मित्रेऽपि शत्रावपि तुल्यवृत्ति । व्यालोपगृढ स वनैकदेशे स्थितिष्यर चन्दनवच्चकासे ॥८१॥

उन मुनिराज का विशाल शरीर घ्यान के सम्बन्ध से बिलकुल निश्चल था, शत्रु और मित्र में उनकी समान वृत्ति थी, तथा शरीर में सर्प लिपट रहे थे अतः वे वन के एक देश में स्थित चन्दन-वृक्ष की तरह सुशोभित हो रहे थे।

तीर्यंकर-गोत्र के बन्ध की चर्चा करते हुए, दो हजार वर्ष पूर्व रचित षट्खण्डा-गम के बन्धस्वामित्वविचय नामक अधिकार खण्ड ३, पुस्तक ८ में श्री भगवन्त पुष्पदन्त भूतबलि आचार्य ने—

'कदिहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोद कम्म बघति' ॥३९॥

सूत्र में तीर्थंकर नाम-कर्म के बन्धप्रत्ययप्रदर्शक सूत्र की उपयोगिता बतलाते हुए लिखा है कि 'यह तीर्थंकर-गोत्र, मिध्यात्व-प्रत्यय नहीं है', अर्थात् मिध्यात्व के विभिन्त से बँउनेवाली सोलह प्रकृतियों में इसका अन्तर्भाव नहीं होता क्योंकि मिध्यात्व के होने पर उसका बन्ध नहीं पाया जाता। असयम-प्रत्यय भी नहीं है क्योंकि सयतों में भी उसका बन्ध देखा जाता है। कथायसामान्य भी नहीं है क्योंकि कथाय होने पर भी उसका बन्ध युच्छेद देखा जाता है अथवा कथाय के रहते हुए भी उसके बन्ध का

प्रारम्भ नहीं पाया जाता । कषाय की मन्दता भी कारण नहीं है क्योंकि तीन्न कषायवाछे नारिकयों के भी इसका बन्ध देखा जाता है । तीन्न कषाय भी बन्ध का कारण नहीं है क्योंकि सर्वार्यसिद्धि के देव और अपूर्वकरणगुणस्थानवर्ती मनुष्यों के भी बन्ध देखा जाता है । सम्यक्त्व भी बन्ध का कारण नहीं है क्योंकि सभी सम्यन्दृष्टि जीवों के तीर्थंकर-कर्म का बन्ध नहीं पाया जाता और मान दर्शन की विशुद्धता भी कारण नहीं है क्योंकि दर्शनमोह कर्म का क्षय कर चुकनेवाले सभी जीवों के उसका बन्ध नहीं पाया जाता, इसलिए तीर्थंकर-गोत्र के बन्ध का कारण कहना ही चाहिए ।

इस प्रकार उपयोगिता प्रदर्शित कर--

'तत्य इमेहि सोलसेहि कारणेहि जीवा तित्ययरणामगोद कम्म बघति'।।४०।। इस सूत्र में कहा है कि आगे कहे जानेवाले सोलह कारणो के द्वारा जीव तीर्थंकर-नाम-गोत्र को बांधते हैं। इस तीर्थंकर-नाम-गोत्र का प्रारम्भ मात्र गनुष्य-गित में होता है क्योंकि केवलज्ञान से उपलक्षित जीवद्रव्य का सिन्नधान मनुष्य-गित में ही सम्भव होता है अन्य गितयो में नही। इसी सूत्र की टीका में वीरसेनस्वामी ने कहा है कि पर्यायाधिक नय का आलम्बन करने पर तीर्थंकर-कर्मबन्ध के कारण सोलह हैं और द्रव्याधिकनय का अवलम्बन करने पर एक ही कारण होता है अथवा दो भी कारण होते हैं इसिलए ऐसा नियम नही समझना चाहिए कि सोलह ही कारण होते हैं।

अग्निम सूत्र में इन सोलह कारणो का नामोल्लेख किया गया है-

'दसणिवसुज्झदाए विणयसपण्णदाए सीलव्यदेसु णिरिदचारदाए आवासएसु अपिरहीणदाए खणलवपिडबुज्झणताए लिखस्बेगसपण्णदाए जधायामे तथा तवे साहूण पासुअपिरचागदाए साहूण समाहि-सधारणाए साहूण वज्जावच्चजोगजुतदाए अरहतभत्तीए बहुसुदभत्तीए पवयणवच्छलदाए पवयणप्पभावणदाए अभिक्खण अभिक्खण णाणोवजोग-जुत्तदाए इच्चेदेहि सोलसेहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोद कम्म बधित ।'

१ दर्शनिवशुद्धता, २ विनयसम्पन्नता, ३ शीलव्रतेष्वनतीचार, ४ आवश्यका-परिहीणता, ५ क्षणलवप्रतिबोधनता, ६ लिब्धसंवेगसपन्नता, ७ यथास्थाम— यथाशक्ति तप, ८ साधृना प्रासुकपरित्यागता, ९ साधृना समाधिसधारणा, १० साधृना वैयावृत्ययोगयुक्तता, ११. अरहन्तभित, १२ बहुश्रुतभित, १३. प्रवचनभित, १४ प्रवचनवत्सलता, १५ प्रवचनप्रभावना और १६ अभिक्षणअभिक्षण—प्रत्येक समय ज्ञानोपयोग-युक्तता इन सोलह कारणो से जीव तीर्थंकर-नाम-गोत्र कर्म का बन्ध करते है।

दर्शन-विशुद्धता आदि का सिक्षा स्वरूप इस प्रकार है---

१ दर्शन-विशुद्धता--तीन मूढ़ता तथा शका आदिक आठे मलो से रहित सम्यग्दर्शन का होना दर्शन-विशुद्धता है। यहाँ वीरसेन स्वामी ने निम्नाकित शका उठाते

१ लोकपृढता, देवमूढता और गुरुमूढ़ता ये तीन मूढताएँ हैं।

२ शका, कौथा, विचिकित्सा — ग्लानि, मुद्धदृष्टि, अनुपगूहन, अस्थितीकरण, अवारसम्य और अप्रभावना ये शकादिक आठ मल दोष हैं।

हुए उसका समाधान किया है।

शका—केवल उस एक दर्शनविशुद्धता से ही तीर्थंकर-नाम-कर्म का बन्ध कैसे सम्मव है क्योंकि ऐसा मानने से सब सम्यव्दृष्टि जीवों के तीर्थंकर-नाम-कर्म के बन्ध का प्रसंग आता है।

समाधान—शुद्धनय के अभिप्राय से तीन मूढ़ताओं और आठ मलों से रहित होने पर ही दर्शन-विशुद्धता नहीं होती किन्तु पूर्वोक्त गुणों से स्वरूप को प्राप्त कर स्थित सम्यग्दर्शन का, साधुओं के प्रामुक-परित्यांग में, साधुओं की संघारणा में, साधुओं के वैयावृत्यसयोग में, अरहन्तमक्ति, बहुश्रुतभक्ति, प्रवचनभक्ति, प्रवचनव्सलता, प्रवचन-प्रभावना और अभिक्षण ज्ञानोपयोग से युक्तता में प्रवर्तने का नाम दर्शन-विशुद्धता है। उस एक ही दर्शनविश् द्धता से जीव तीर्थं कर कर्म को बाँघते हैं।

२ विनय-सम्पन्नता—ज्ञान, दर्शन और चारित्र की विनय से युक्त होना विनय-सम्पन्नता है।

 शीलव्रतेष्वनतीचार—अहिंसादिक व्रत और उनके रक्षक साधनो में अतिचार-दोष नही लगाना शीलव्रतेष्वनतीचार है।

४ आवश्यकापरिहीणता—समता, स्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और व्युत्सर्ग इन छह आवश्यक कामो में हीनता नहीं करना अर्थात् इनके करने में प्रमाद नहीं करना आवश्यकापरिहीणता है।

५ क्षणलवप्रतिबोधनता—क्षण और लव, काल-विशेष के नाम है। सम्यग्दर्शन, श्रान, व्रत और शील आदि गुणो को उज्ज्वल करना, दोषो का प्रक्षालन करना अथवा उक्त गुणो को प्रदीप्त करना प्रतिबोधनता है। प्रत्येक क्षण अथवा प्रत्येक लव में प्रतिबुद्ध रहना क्षणलवप्रतिबोधनता है।

६ लिब्धसवेगसपन्नता—सम्यग्दर्शन, सम्यग्झान और सम्यक्चारित्र में जीव का जो समागम होता है उसे लिब्ध कहते हैं। उस लिब्ध में हर्ष का होना सवेग है। इस प्रकार के लिब्धसवेग से—सम्यग्दर्शनादि की प्राप्तिविषयक हर्ष से सयुक्त होना सो छिब्धसंवेसम्पन्नता है।

७. यथास्थाम तप-अपने बल और वीर्य के अनुसार बाह्ये तथा अन्तरगे तप करना यथास्थाम तप है।

८ साधूना प्रामुकपरित्यागता—साधुओ का निर्दोष ज्ञान, दर्शन, चारित्र तथा निर्दोष वस्तुओं का जो त्याग—दान है उसे साधुप्रामुकपरित्यागता कहते हैं।

९ साधुना समाधि-सधारणा-साधुओं का सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र में

१ अनञ्जन, ऊनोदर, वृत्तिपरिसरूयान, रसपरित्यान विविक्तश्चयासन और कायब्लेश ये छह बाह्य तप हैं। 'अनश्कावमीदर्यवृत्तिपरिसरूयान-रसपरित्याम-विविक्तश्च्यासनकायब्लेशा बाह्य तप 'त स्

२ प्रावश्चित्त, विनय वैयाबृष्य, स्वाध्याय, ब्युरसर्ग और ध्यान ये छह आध्यान्तर तप हैं। 'प्रायश्चित्त-विनय-वैयाबृष्य-स्वाध्यायब्युरसर्गध्यानान्युत्तरम्।' त सू -अध्याय १।

अच्छी तरह अवस्थित होना साधुसमाधि-सधारणा है।

- १०. साधूना वैयावृत्ययोगयुक्तता—व्यावृत—रोगादिक से व्याकुछ साघु के विषय में जो किया जाता है उसे वैयावृत्य कहते हैं। जिन सम्यक्त तथा ज्ञान आदि गुणो से जीव वैयावृत्य में लगता है उन्हें वैयावृत्य कहते हैं। उनसे सयुक्त होना सो साधुवैयावृत्य योगयुक्तता है।
- ११. अरहन्तभक्ति— वार घातिया कर्मों को नष्ट करनेवाले अरहन्त अथवा बाठो कर्मों को नष्ट करनेवाले सिद्धपरमेष्ठी अरहन्त शब्द से ग्राह्म हैं। उनके गुणो में अनुराय होना अरहन्त-भक्ति है।
- १२ बहुश्रुतभिक्ति—द्वादशाग के पारगामी बहुश्रुत कहलाते है, उनकी भिक्त करना सो बहुश्रुत भक्ति है।
- १३ प्रवचनभक्ति—सिद्धान्त अथवा बारह अगों को प्रवचन कहते हैं, उसकी भक्ति करना प्रवचनभक्ति है।
- १४. प्रवचनवत्सलता—देशव्रती, महाव्रती, अथवा असयत सम्पन्दृष्टि प्रवचन कहलाते हैं, उनके साथ अनुराग अथवा ममेद भाव रखना प्रवचनवत्सलता है।
- १५. प्रवचनप्रभावना आगम के अर्थ को प्रवचन कहते है, उसकी कीर्ति का विस्तार अथवा वृद्धि करने को प्रवचनप्रभावना कहते है।
- १६ अभिक्षण-अभिक्षण-ज्ञानोपयोगयुक्तता—क्षण-क्षण अर्थात् प्रत्येक समय ज्ञानोपयोग से युक्त होना अभिक्षण-अभिक्षण-ज्ञानोपयोगयुक्तता है।

ये सभी भावनाएँ एक दूसरे से सम्बद्ध है इसलिए जहां ऐसा कथन आता है कि अमुक एक भावना से तीर्थंकर-कर्म का बन्ध होता है वहां शेष भावनाएँ उसी एक में गिंभत है ऐसा समझना चाहिए।

इन्ही सोलह भावनाओं का उल्लेख आगे चलकर उमास्वामी महाराज ने तत्त्वार्थ-सूत्र में इस प्रकार किया है—

'दर्शनविशुद्धिवनयसपन्नता शीलव्रतेष्वनित्चारोऽभीक्षणज्ञानोपयोगसवेगौ शक्ति-स्त्यागतपसी साधुसमाधिर्वेयावृत्यकरणमर्हदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यकापिरहाणिर्मार्ग-प्रभावना प्रवचनवत्सलत्वभिति तीर्थंकरत्वस्य'।

दर्शनिवगुद्धि, विनयसपन्नता, शीलव्रतेष्वनितचार, अभीक्ष्णज्ञानोपयोग, सबेग, शिक्ततस्त्याग, शिक्ततस्त्या, साम्याधि, वैयावृत्यकरण, अर्हद्भिक्ति, आचार्यभिक्ति, बहुश्रुत-भिक्ते, प्रवचनभिक्ते, आवश्यका-परिहाणि, मार्गप्रभावना और प्रवचनवत्सलत्व—इन सोलह कारणो से तीर्थकर-प्रकृति का आसव होता है।

इन भावनाओं में षट्खण्डागम के सूत्र में विणित क्रम को परिवर्तित किया गया है। क्षणलवप्रतिबोधनता भावना को छोडकर आचार्यभक्ति रखी गयी है तथा प्रवचन-

१ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोह और अन्तराय ये चार घातिया कर्म हैं। शेष वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र ये चार कर्म अघातिया है।

भक्ति के नाम को परिवर्तित कर मार्गप्रभावना नाम रखा गया है। अभिक्षण अभिक्षण-झानोपयोगयुक्ता के स्थान पर सिक्षस नाम अमीक्ण-झानोपयोग रखा है। लिब्बसवेग-भावना के स्थान पर संवेग इतना सिक्षस नाम रखा है। क्षणलवप्रतिबोधनता भावना को अभीक्षणझानोपयोग में गतार्थ समझकर छोड़ा गया है ऐसा जान पड़ता है और ज्ञान के समान आचार को भी प्रधानता देने की भावना से बहुश्रुतभक्ति के साथ आचार्यभक्ति को जोडा गया है। शेष भावनाओं के नाम और अर्थ मिलते-जुलते हैं। इन सोलह भाव-माओं का चिन्तन कर मुनिराज दशरथ ने तीर्थंकर-कर्मका बन्ध किया था। उसी के फलस्वरूप वे सर्वार्थसिद्धिविमान से च्युत होकर धर्मनाथ तीर्थंकर हुए।

## धर्मशर्माम्युदय मे जैन-सिद्धान्त

समवसरण सभा के मध्य में स्थित गन्धकुटी में देवनिर्मित रत्नमय सिंहासन पर भगवान् धर्मनाथ विराजमान है। वे सिंहासन से चार अगुल कैंपर अन्तरीक्ष में स्थित है। उनके चारो ओर घेरकर बारह सभाएँ है जिनमें क्रम से १ निर्ग्रन्थ मृनि, २. कल्प-वासिनी देवियाँ, ३ आर्यिकाएँ, ४ ज्योतिष्क देवियाँ, ५ व्यन्तर देवियाँ, ६. भवन-वासिनी देवियाँ, ७ भवनवासी देव, ८ व्यन्तर देव, ९ ज्योतिष्क देव, १० कल्पवासी देव, ११ मनुष्य और १२ तिर्यंच—पशु प्रशान्तभाव से बैठे है। भगवान् आठ प्राति-हार्यों से सुशोभित है। बारह सभाओं के लोग उनकी दिव्यध्वनि सुनने के लिए उत्कण्ठित है।

निर्ग्रन्थ मुनियो की सभा में समासीन गणधर—प्रमुख श्रोता ने उनसे पूछा कि है भगवन् । ससार के प्राणियो का कल्याण किस प्रकार हो सकता है ? इसके उत्तर में उनकी दिव्यध्विन खिरी—दिव्योपदेश प्रारम्भ हुआ। उपदेश के समय उनके मुख पर कोई बिकार नहीं था। प्रशान्त गम्भीरमुद्रा में बोलते हुए उन्होने कहा—

जिन-शासन में जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्त्व है। पुण्य और पाप, बन्धतत्त्व के अन्तर्गत हो जाते है इसलिए उनका अलग से निरूपण नहीं किया जा रहा है। बैसे पुण्य और पाप को मिलाकर सात तत्त्व नौ पदार्थ कहलाते हैं।

### जीव तत्त्व

इनमें जीव तत्त्व चैतन्य-लक्षण से सहित है, अमूर्तिक है, शुभ-अशुभ कमों का कर्ता और भोक्ता है, शरीर-प्रमाण है, उध्वंगमन-स्वभाव वाला है तथा उत्पाद, व्यय और धौव्य-स्वरूप है। सिद्ध और ससारी के भेद से जीव तत्त्व दो प्रकार का है। जन्म-मरण के चक्र में फैंसे हुए जीव ससारी है और इसके चक्र से जो पार हो चुके हैं वे सिद्ध कहलाते हैं।

संसारी जीव नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव के भेद से चार प्रकार के है।

इस पृथिवी के नीचे रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, बालुकाप्रभा, पंकप्रभा, घूमप्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा नाम की सात पृथिवियाँ हैं जिनमें नारकी जीवों का निवास है। इन जीवों का समय निरन्तर दुखमय व्यतीत होता है। रौद्रध्यान तथा हिंसा, असस्य, चौर्य, कुशील और परिग्रह में तीव आसक्ति रखनेवाले जीव इन नरकों में उत्पन्न होते हैं।

तियंच जीव त्रस और स्थावर के भेद से दो प्रकार के हैं। पृथिकी, जल, अन्ति, वायु और वनस्पति के भेद से स्थावर जीव पांच प्रकार के हैं। ये सब एकेन्द्रिय होते हैं अर्थात् इनके मात्र स्पर्शन इन्द्रिय होती है। त्रस जीव विकल और सकल के भेद से दो प्रकार के हैं। द्वीन्द्रिय (शख, कौडी, केंचुआ आदि), त्रीन्द्रिय (चिउटी, बिच्छू, खटमल आदि) और चतुरिन्द्रिय (मक्खी, मच्छर, बर्र, भ्रमर आदि) जीव विकल कहलाते हैं। सकल जीव पचेन्द्रिय होते हैं अर्थात् उनके स्पर्शन, रसना, नासिका, नेत्र और कर्ण ये पांच इन्द्रियां होती हैं। पचेन्द्रिय तियंचों में कोई मनसहित और कोई मनरहित होते हैं। तियंचों के दुख सबके सामने हैं। मायाचार-रूप प्रवृत्ति करने से तियंचों में जन्म लेना पडता है।

मनुष्य गित के जीव भोगभूमिज और कर्मभूमिज के भेद से दो प्रकार के होते हैं। जहाँ कल्पवृक्षों से भोगोपभोग की प्राप्ति होती हैं ऐसे देव-कुरु, उत्तरकुरु बादि क्षेत्रों के निवासी भोगभूमिज कहलाते हैं। बहुत ही सुख-शान्ति से इनका जीवन व्यतीत होता है। और जहाँ असि, मधी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य और विद्या इन उपायों से आजीविका चलती है ऐसे भरत, ऐरावत तथा विदेह क्षेत्र के निवासी मनुष्य कर्म-भूमिज कहलाते हैं। कर्मभूमिज मनुष्य ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भोग-भूमिज मनुष्य नियम से देवगित ही प्राप्त करते हैं।

देवगति के जीव भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और बैमानिक के भेद से चार प्रकार के होते हैं। असुर कुमार, नागकुमार आदि के भेद से भवनवासी देव दस प्रकार के हैं। किन्नर, किपुरुष, गन्धर्व आदि के भेद से व्यन्तर देव आठ प्रकार के हैं। सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र तथा तारो के भेद से ज्योतिष्क देव पाँच प्रकार के हैं और कल्पवासी तथा कल्पातीत के भेद से वैमानिक देव दो प्रकार के हैं। सौधर्म आदि सोलह स्वर्गों के निवासी देव कल्पवासी कहलाते हैं क्योंकि इनमें इन्द्र, सामानिक आदि भेदो की कल्पना होती है तथा सोलह स्वर्गों के ऊपर ग्रैवेयक, अनुदिश तथा अनुत्तर विमानो में रहनेवाले देव कल्पातीत कहलाते हैं क्योंकि इनमें इन्द्र आदि भेदो की कल्पना नहीं होती। कल्पातीत देव एक समान होने से अहमिन्द्र कहलाते हैं। देवगति के जीवो को यद्यपि मनुष्यों की अपेक्षा सासारिक भोगों की सुलभता है पर वे उस पर्याय से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। उन्हें अपनी आयु पूर्ण होने पर नियम से मनुष्य या तिर्यंचो में जन्म लेना पहता है।

सिद्ध जीवों का निवास लोक के अग्रभाग पर है। तपश्चर्या के द्वारा कर्मविकार

को नष्ट करनेवाले जीव सिद्ध व्यवस्था को प्राप्त होते हैं। सिद्ध जीव फिर कभी जम्म-मरण के चक्र में नहीं पडते।

#### अजीव तस्व

बो चेतना—जानने-देखने की कार्ता से रहित है उसे अजीव कहते हैं। यह अजीव घर्मास्तिकाय, अध्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल के भेद से पाँच प्रकार का है। पाँच अजीव और एक जीव इस तरह दोनो मिलकर छह द्रव्य कहलाते हैं। इन छह द्रव्यों से ही लोक का निर्माण हुआ है। इन छह द्रव्यों में जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य किया-सहित है, शेष चार द्रव्य निष्क्रिय है। धर्मास्तिकाय जीव और पुद्गलों के चलने में सहायक होता है और अध्मास्तिकाय उनके ठहरने में साहाय्य करता है। आकाशास्तिकाय से सब द्रव्यों को ठहरने के लिए अवगाहन प्राप्त होता है। पुद्गलास्तिकाय से शरीर तथा अन्य दृश्यमान पदार्थों का निर्माण हुआ है। कालद्रव्य सब द्रव्यों के परिवर्तन में सहायक है। दिन, रात, घडी, घण्टा आदि का व्यवहार काल, द्रव्य की ही सहायता से होता है। अनादि काल से जीव के साथ कर्म और नोकर्मज्ञानावरणादि रूप अजीव का सम्बन्ध लगा रहा है। इस सम्बन्ध के कारण ही जीव को ससार-भ्रमण करना पडता है। जब इस अजीव का सम्बन्ध सर्वथा छूट जाता है तब जीव सिद्ध हो जाता है।

#### आस्रव तत्त्व

ज्ञानावरणादि कर्म रूप होने के योग्य पुद्गल द्रव्य के परमाणु लोक में सर्वत्र व्याप्त हैं। आत्मा के साथ उनका सम्बन्ध होने में जो कारण पहता है उसे आख़व कहते हैं। यह आख़व प्रमुख रूप से योग के कारण होता है। आत्मप्रदेशों में परिष्पन्द-कम्पन होने को भोग कहते हैं। यह योग काय, वचन और मन के निमित्त से तीन प्रकार का होता है। शुभ परिणामों से रचा हुआ योग शुभ योग कहलाता है और अशुभ परिणामों से रचा हुआ अशुभ योग। शुभ योग से पुण्य कर्म का आख़ब होता है और अशुभ योग से पाप कर्म का। शुभ कर्म सासारिक सुख का कारण है और अशुभ कर्म सासारिक दुख का कारण। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय के भेद से कर्म आठ प्रकार का होता है। इन आठों के आख़व अलग-अलग परिणाम है।

#### बन्ध तत्त्व

कषायसिंहत होने के कारण जीव कर्म-रूप होने के योग्य पुद्गल परमाणुओं को प्रहण करता है। वे पुद्गल परमाणु किसी निश्चित समय तक आत्मप्रदेशों के साथ सल्यन रहते है, यहां बन्ध तस्त्र है। मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग

ये पांच बन्ध के प्रमुख कारण है। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के जैद से बन्ध के चार भेद होते हैं। ज्ञानावरणादि कमीं का जो अपना-अपना स्वमाव है वह प्रकृति-बन्ध है। जबतक ज्ञानावरणादि कर्म आत्मप्रदेशों के साथ सलग्न रहकर अपना कार्य करने में समर्थ रहते है तबतक के काल को स्थितिबन्ध कहते हैं। कमों के फल देने की शक्ति में जो हीनाधिक भाव होता है वह अनुभाग बन्ध कहलाता है और कर्म-प्रदेशो का जो परिमाण है वह प्रदेशबन्ध कहलाता है। एक बार का बँधा हुआ ज्ञानावरण, दर्शना-वरण, वेदनीय और अन्तराय कर्म अधिक से अधिक तीस कोडाकोडी सागर तक आत्म-प्रदेशों के साथ सलग्न रह सकता है, मोहनीय कर्म सत्तर कोडाकोडी सागर तक तथा नाम और गोत्र बोस कोडाकोडी सागर तक यही इनका उत्कृष्ट स्थिति-बन्ध है। ज्ञाना-वरण कर्म, आत्मा के ज्ञान गण को और दर्शनावरण कर्म दर्शन गुण को आवृत करता है। वेदनीय कर्म सूख और दूल का अनुभव कराता है। मोहनीय कर्म पर-पदार्थों मे अहभाव तथा ममभाव उत्पन्न करता है। आयुकर्म इस जीव को निश्चित समय तक नरक, तिर्यंच, मनुष्य अथवा देव के शरीर मे अवरुद्ध रखता है। नाम कर्म से शरीर तथा इन्द्रिय आदि की रचना होती है। गोत्र कर्म इस जीव को उच्च अथवा नीच कुल में उत्पन्न करता है तथा अन्तराय कर्म दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य-आत्मबल में बाबा डालता है।

#### सवर तत्त्व

आत्मा में नवीन कर्मों का आस्रव-आना, रुक जाना सवर कहलाता है। यह सवर, गुप्ति, समिति, घर्म, अनुप्रेक्षा, परीपहजय और चारित्र के द्वारा होता है। ताल्पर्य यह है कि जिन भावो से आन्त्रव होता है उन भावो के विपरीत भावो से सवर होता है। मन-वचन-काय रूप योगत्रय को नियन्त्रित करना गुप्ति है। गमनागमन, भाषा, भोजन, वस्तुओ के रखने, उठाने और मल-मूत्र छोड़ने में प्रमाद-रहित होकर प्रवृत्ति करना समिति है। उत्तम-क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, सयम, तप, त्याग, आकिचन्य और बहाचर्य ये दश धर्म है। अनित्य, अशरण, ससार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आस्रव, सवर, निर्जरा, लोक, बोधिदुर्लभ और धर्म ये बारह अनुप्रेक्षाएँ हैं। क्षुषा, तृषा आदि बाईस प्रकार की बाधाओं को समता भाव से सहन करना परीषहजय है और सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारिवशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात ये पाँच प्रकार के चारित्र है। इन सब नारणों से सवर होता है। आस्रव ससार का और सवर मोक्ष का कारण है।

### निर्जरा तत्त्व

पूर्वबद्ध कर्मों का एक-देश पृथक् होना निर्जरा है। इसके सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा के भेद से दो भेद है। तपश्चरण आदि के द्वारा बुद्धि-पूर्वक जो निर्जरा की जाती है उसे सकाम निर्जरा कहते हैं और स्थिति पूर्ण होने पर कर्म-परमाणु स्वयं खिरते रहते हैं उसे अकाम निर्जरा कहते हैं। सकाम निर्जरा को अविपाक और अकाम निर्जरा को सविपाक निर्जरा भी कहते हैं। संवरपूर्वक होनेवाली निर्जरा से ही जीव का कल्याण होता है। निर्जरा का प्रमुख कारण तपक्चरण और द्रताचरण है। तपक्चरण के उपवास, उनोदर, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन, कायक्लेश, प्रायिक्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान इस प्रकार बारह भेद है। व्रताचरण के सागार और अनगार के भेद से दो भेद है। सागार गृहस्थ को कहते हैं और अनगार मृनि को। गृहस्थ सम्बन्धी व्रताचरण के पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत के भेद से बारह भेद है। इन सब व्रतों के पहले सम्यक्त्व—सम्यग्दर्शन का होना आवश्यक है।

घर्म, आप्त, गुरु और तत्त्वार्थं का यथार्थ श्रद्धान करना, सम्यक्त्व कहलाता है। वीतराग-सर्वज्ञ देव के द्वारा कथित घर्म, घर्म कहलाता है, अरहन्त-वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी जिनेन्द्र को आप्त या देव कहते हैं, विषयों की आशा से रहित तथा ज्ञानघ्यान में लीन निर्ग्रन्थ साधु गुरु कहलाते हैं, और जीवाजीवादि उपर्युक्त तत्त्वार्थं कहलाते हैं। सागार-गृहस्थ को हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पाँच पापों का एकदेश त्याग करना अनिवार्य है। द्यूत, मास, मदिरा, वेश्यासेवन, आखेट, चोरी और परस्त्रीसेवन इन सात व्यसनों का त्याग करना भी उसके प्राथमिक कर्तव्यों में से है। अन्य अभक्ष्य पदार्थों का सेवन भी गृहस्थ के लिए वर्जित है।

अनगार मुनि को कहते हैं। यह गृह का परित्याग कर वन में या अन्य एकान्त स्थानों में रहते हैं। पाँच पापों का त्याग कर अट्टाईस मूलगुणों को घारण करते हैं। नगन—दिगम्बर रहते हैं। दिन में एक बार ही आहार ग्रहण करते हैं।

### मोक्ष तत्त्व

सवर और निर्जरापूर्वक समस्त कर्म-परमाणुओ का आत्मा से सदा के लिए पृथक् हो जाना मोक्ष तत्त्व है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान और सम्यक्चारित्र की एकता से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिन जीवों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है वे सदा के लिए जन्म-मरण के चक्र से बच जाते हैं।

इस प्रकार धर्म का उपदेश देकर धर्मनाथ जिनेन्द्र ने ससारस्थ जीवो को कल्याण का मार्ग प्रदर्शित किया। इनके ४२ गणघर थे। विहार काल मे हजारो मुनि, आर्यिकाएँ तथा लाखो श्रावक-श्राविकाओं का विशाल सघ साथ रहता था।

सारे बारह लाख वर्ष की आयु समाप्त होने पर इन्होने चैत्र शुक्ल चतुर्थी की पुष्पवेला में सम्मेदशिखर (पारसनाथ हिल) से मोक्ष प्राप्त किया था। धर्मशर्माम्युदय का यह जैन-सिद्धान्त-वर्णन, वीरनन्दी के चन्द्रप्रभचरित तथा उमास्वामी के तत्त्वार्थसूत्र पर आधारित जान पडता है।

निद्यान्त

## बीबन्धरचम्यू में जैनाखार

क्षेमपुरी से निकलकर जीवन्धर आगे बढ़ गये। उनके शरीर पर जो मिणमय आमूषण थे उन्हें वे किसी को देना चाहते थे परन्तु अटवी में किसके लिए देवें ? यह विचार उनके मन में चल रहा था उसी समय एक किसान उन्हें आता हुआ दिखा। जीवन्धरकुमार ने उससे जब कुशल समाचार पूछा तब वह विनय से गद्गद होता हुआ बोला—

बृषलोऽपि बिनीत सन्तुवाच कुरुकुञ्जरम् । कुशलं साम्प्रत युष्मदृशंनेन विशेषत ॥६॥ पृ १२२

विनयावनत किसान ने जीवन्धरकुमार से कहा कि कुशल है और आपके दर्शन से इस समय विशेष रूप है।

इसके उत्तर में जीवन्घरकुमार ने कहा कि असि, मसि, कृषि, शिल्प, वाणिज्य और विद्या इन छह कमों से उत्पन्न कुशलता, कुशलता नहीं कहलाती क्योंकि वह नाना प्रकार की आशारूपी लताओं की उत्पत्ति के लिए कन्द के समान है। सच्ची कुशलता तो मोक्ष से उत्पन्न होनेवाले अनन्त सुख की प्राप्ति में है। वह अनन्त\_सुख आत्मसाध्य है—आत्मा से ही प्राप्त किया जाता है और आत्मरूप है।

वह मोक्षजिति सुख रत्नत्रय की पूर्णता होने पर आत्मा को प्राप्त होता है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीन को रत्नत्रय कहते हैं। इनमें वीतराग—
सर्वज्ञ देव, उनके द्वारा प्रतिपादित आगम और जीवाजीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना
सम्यग्दर्शन कहलाता है। भव्य जीवों के प्रमुख आभूषण-स्वरूप जो सम्यग्ज्ञान और
सम्यकचारित्र है वे सम्यग्दर्शन के होने पर ही होते है। जिस प्रकार शरीर के समस्त
अगों में मस्तक प्रधान अग है और इन्द्रियों में नेत्र प्रधान इन्द्रिय है उसी प्रकार मोक्ष
के अगों में सम्यग्दर्शन प्रधान अग है।

ज्ञान, दर्शन और सुख रूप लक्षण से युक्त अतिशय निर्मल आत्मा, सब प्रकार की अपवित्रता के प्रमुख कारणस्यरूप शरीरादिक से भिन्न कहा गया है। इस प्रकार संशयरहित आत्मतत्त्व का ज्ञान होना सम्यन्ज्ञान कहलाता है।

सम्यक्तानी जीव के द्वारा परपदार्थ का जो त्याग किया जाता है उसे सम्यक् चारित्र कहते हैं। सम्यक्चारित्र के घारक जीव अनगार—मृनि और सागार—गृहस्थ के भेद से दो प्रकार के कहें गये हैं। इनमें अनगार—मृनि हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्म और परिग्रह इन पाँच पापो का सर्वथा त्याग करते हैं और गृहस्थ एकदेश त्याग करते हैं।

इस प्रकार सक्षेप से रत्नत्रय का स्वरूप बताकर जीवन्धरकुमार ने उस किसान से कहा कि जिस प्रकार किसी बड़े बैल के द्वारा धारण करने योग्य भार को उसका बछडा नहीं धारण कर सकता है इसी प्रकार तुम भी मुनि का घर्म घारण करने के

१ पृष्ठ १२३-१२४ इलोक ७-१६।

लिए समर्थ नहीं हो अतः गृहस्य का धर्म धारच करो । इस गृहस्य-धर्म से मोक्षलक्ष्मी निकटस्य हो जाती है ।

जो पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतों के चारण करने में उच्चत हैं तथा सम्यव्दर्शन और सम्यव्ज्ञान से युक्त हैं वे गृहस्य कहकाते हैं। हिंसा, असत्य, चीर्य, अब्रह्म और परिग्रह इन पाँच पापो का स्थूल रूप से त्याग करना और मद्म, मांस तथा मचु का त्याग करना ये गृहस्थ के आठ मूल गुण कहलाते हैं।

अहिंसाणुव्रत—त्रस जीव की सकल्पपूर्वक हिंसा का त्याग करना, सत्याणुव्रत — पीडाकारक, कठोर और निन्ध वचनों का त्याग करना, अचीर्याणुव्रत—सार्वजनिक उपयोग के लिए घोषित जल और मिट्टों के बिना, बिना दी हुई अन्य वस्तुओं का त्याग करना, ब्रह्मचर्याणुव्रत—अपनी विवाहित स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्री का त्याग करना और परिग्रह-परिमाणाणुव्रत—अपनी आवश्यकता से अतिरिक्त परिग्रह का त्याग करना, ये पाँच अणुव्रत कहलाते हैं।

नशा उत्पन्न करनेवाली मदिरा, अफीम, गाँजा, चरस आदि वस्तुओ का त्याग करना मद्याग है। स्वय मृत अथवा मारे हुए त्रस जीव के मास का त्याग करना मासत्याग है और मधुमिक्खयों के उगाल से उत्पन्न हुए मधु—शहद का त्याग करना मधुत्याग है। जैनाचार का पालन करने के लिए उपर्युक्त आठ नियमों का पालन करना सर्वप्रथम आवश्यक है इसलिए इन्हें मूलगुण कहते हैं।

इन मूलगुणो के अतिरिक्त गृहस्थ को तीन गुणव्रत घारण करने पडते हैं। विग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदण्डव्रत ये तीन गुणव्रत कहलाते हैं। किन्ही-किन्ही आचार्यों ने विग्व्रत, अनर्थदण्डव्रत और भोगोपभोग परिमाणव्रत इन तीन को गुणव्रत कहा है। दशो विश्वराओं में आने-जाने की सीमा जीवन-पर्यन्त के लिए निर्धारित कर लेना और उससे बाहर नही जाना विग्व्रत कहलाता है। विग्व्रत के मीतर जीवन-पर्यन्त के लिए की हुई प्रतिज्ञा को काल की अवधि रखकर सकोचित करना वेशव्रत कहलाता है और मन-वचन-काय की व्यर्थ—निष्प्रयोजन प्रवृत्ति का त्याग करना अनर्थदण्डव्रत है। पापोपदेश—दूसरेके लिए पाप का उपदेश देना, हिसादान—हिसा के साधन—अस्त्र-शस्त्र आदि दूसरे के लिए देना, दु श्रुति—राग-देश को बढानेवाले शास्त्रों का सुनना, अपध्यान—राग-देश के वशीभूत होकर किसी के वध-बन्धन आदि का चिन्तन करना और प्रमादचर्या—निष्प्रयोजन घृमना-धुमाना तथा जल आदि का बिखेरना, ये अनर्थदण्ड के पाँच भेद हैं।

जो वस्तु एक ही बार भोगी जाती है उसे भोग कहते है जैसे भोजन आदि और जो बार-बार भोगी जाती है उसे उपभोग कहते है जैसे वस्त्र-आमूषण आदि । इन भोग और उपभोग की वस्तुओं का जीवन-पर्यन्त के लिए बथवा कुछ समय के लिए परिमाण निश्चित करना भोगोपभोग परिमाण वत है।

१ मद्ममां समधुरयागे सहाणुबतपञ्चकम् । अष्टी मूलगुणानाहुगृहिणा अमणोत्तमा ॥—रःनकरण्डकश्रावकाचार ।

सामायिक, प्रोवधोपवास, अतिश्विसविभाग और सल्लेखना ये चार शिक्षावर कहलाते हैं। इनसे मुनिव्रत की शिक्षा मिलती है इसलिए इनका नाम शिक्षावर रखा गया है। प्रात , मध्याह्म और साय इन तीन सन्ध्याओं में किसी निश्चित समय तक पाँच पापों का त्याग कर एक स्थान पर स्थित हो समता भाव घारण करना, पचपरमेष्ट्री की आराधना करना तथा आत्मस्वरूप का चिन्तन करना सामायिक कहलाता है। प्रस्येक अष्टमी और चतुर्दशों के दिन अन्त, पेय, खाद्य और लेह्य—इन चारो प्रकार के आहारों का त्याग करना प्रोवधोपवास कहलाता है। योग्य पात्र के लिए आहार, धौषध, शास्त्र तथा अभय—ये चार प्रकार के दान अतिथिसविभाग कहलाता है और अन्तिम समय कथाय को कृश करते हुए समताभाव से प्राणत्याग करना सल्लेखना कहलाती है। इसे ही सन्यासमरण अथवा समाधिमरण कहते है।

इस प्रकार पाँच अणुत्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत को एकत्रित कर गृहस्थ के बारह व्रत कहते हैं। इनका पालन करनेवाला मनुष्य सागार, गृहस्थ या श्रावक कहलाता है। श्रावकधर्म का अभ्यास करनेवाला मनुष्य अपनी शक्ति को बढाकर कभी मुनिव्रत भी धारण करता है और उसके फलस्वरूप मोक्षसुख को प्राप्त होता है।

जीवन्धरकुमार के मुखारिवन्द से श्रावकधर्म का वर्णन सुनकर किसान बहुत प्रसन्न हुआ तथा उसे धारण कर अपने जीवन को सफल मानने लगा। जीवन्धरकुमार ने उसकी पात्रता का विचार कर उसे अपने मिणमय आभूषण दे दिये और निर्द्वन्द्व होकर आगे बढ़ गये।

किसी काव्य में धर्म तत्त्व का वर्णन सिक्षिप्त ही शोभा देता है क्योंिक अधिक विस्तृत होने से कथा या काव्य का सौन्दर्य नष्ट हो जाता है और पाठक का चित्त उमसे ऊब जाता है। जैसा कि जटासिंह नन्दी के वरागचरित में हुआ है। यही कारण है कि जीवन्धरचम्पू में महाकवि हरिचन्द्र ने ऐसे प्रसगों को सिक्षिप्त ही रखा है।

### षर्मशर्माम्युदय मे चार्वाक दर्शन और उसका निराकरण

सुनीमा के राजा दशरथ चन्द्रग्रहण को देख ससार की मोह-ममता से विरक्त हो जब राजसभा में अपना दीक्षा लेने का विचार प्रकट करते हैं तब उनके सुमन्त्र नामक मन्त्री ने जो चार्वाक मत का अनुयायी था, राजा के इस प्रयत्न को व्यर्थ बताते हुए जीव की स्वतन्त्र सत्ता को ही निरस्त कर दिया। राजा ने सुयुक्ति-बल से जीव की सत्ता को सिद्ध कर सुमन्त्र की मन्त्रणा का निरसन किया। धर्मशर्माम्युदय का यह दार्शनिक प्रकरण अल्पकाय होने पर भी अपने आप में पूर्ण है तथा काव्य के काव्यत्त्र की रक्षा करने में दक्ष है। बीरनन्दी के चन्द्रप्रभचरित (द्वितीय सर्ग) और श्रीहर्ष के नैषधीयचरित (सप्तदश सर्ग) में दार्शनिक प्रकरण आवश्यकता से अधिक लम्बे हो गये हैं, अत वे काव्योचित नही जान पडते। धर्मशर्माम्युदय का यह प्रकरण ६२-७५ तक मात्र १४ इलोको में पूर्ण हुआ है। सुमन्त्र मन्त्री का पूर्वपक्ष देखिए—

देव स्वदारम्बिमदं विमाति नमः प्रसूनामरणोपमानम् । जीवास्यया तस्वमपीह नास्ति कृतस्तनी तत्परलोकवार्ता ॥६३॥ न जन्मनः प्राङ् व च पञ्चतायाः परो विमिन्नेऽवयवे न चान्तः । विश्वन्न निर्यन्न च दृष्यते असाद्भिन्नो न देहादिह किष्चिदात्मा ॥६४॥ कि स्वत्र भूवित्वजलानिलानां संयोगतः कश्चन यन्त्र वाहः । गुडान्नपिष्टोदकथातकीनामुन्मादिनी शक्तिरिवाम्युदेति ॥६५॥ विहाय तद्दृष्टमदृष्टहेतोर्वृथा कृषा पाष्यिव मा प्रयत्नम् । को वा स्तनाग्राण्यवष्य धेनोर्द्ग्ध विदग्धो नन् दोग्धि प्राङ्गम् ॥६६॥

हे देव । आपके द्वारा प्रारम्भ किया हुआ यह कार्य आकाशपुष्प के आभूषणो के समान निर्मूल जान पडता है। क्योंकि जब जीवनाम का कोई पदार्थ ही नहीं है तब उसके परलोक की वार्ता कहाँ हो सकती है?

इस शरीर के सिवाय कोई भी आत्मा न तो जन्म के पहलें प्रवेश करता ही दिखाई देता है और न मरने के बाद निकलता ही। इसी प्रकार किसी अवयव के खण्डित हो जाने पर न भीतर प्रवेश करता और न निकलता हुआ दिखाई देता है।

किन्तु जिस प्रकार गुड, अन्नचूर्ण, पानी और आँवलों के सयोग से एक उन्माद पैदा करनेवाली शक्ति उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार पृथिबी, अग्नि, जल और वायु के सयोग से इस शरीररूपी यन्त्र का कोई सचालक उत्पन्न हो जाता है।

इसलिए हे राजन् । प्रत्यक्ष को छोडकर परोक्ष के लिए व्यर्थ ही प्रयत्न न कीजिए। भला ऐसा कौन बुद्धिमान् होगा जो गाय के स्तन को छोड सीगो से दूध दुहेगा।

तात्पर्य यह है कि चार्वाक दर्शन, जीव के स्वतन्त्र अस्तित्व को ही स्वीकृत नहीं करता है। अब इसके समाधान रूप उत्तर पक्ष देखिए।

राजा दशरथ ने कहा---

अये सुमन्त्र ! इस नि सार अर्थ का प्रतिपादन करते हुए तुमने अपना नाम ही मानो निरर्थक कर दिया। हे मन्त्रिन् ! यह जीव अपने शरीर में सुखादि को तरह स्वसवेदन से जाना जाता है, क्यों कि उसके स्वसविदित होने में कोई भी बाधक कारण नहीं है और यत बुद्धिपूर्वक व्यापार देखा जाता है अत अपने शरीर के समान दूसरे के शरीर में भी वह अनुमान से जाना जाता है। तत्काल का उत्पन्न हुआ बालक जो माता का स्तन पीता है उसे पूर्वभव का सस्कार छोडकर अन्य कोई भी सिखानेवाला नहीं है इसलिए यह जीव नया ही उत्पन्न होता है—ऐसा आत्मज्ञ मनुष्य को नहीं कहना चाहिए। यत्रक्च यह आत्मा अमूर्तिक है और एक ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है अतः इसे मूर्तिक दृष्टि नहीं जान पाती। अरे! अन्य की बात जाने दो, बड़े-बड़े निपुण मनुष्यों के द्वारा भी चलायी हुई पैनी तलवार क्या कभी आकाश का भेदन कर सकती है ? मूतचतुष्टय के सयोग से जीव उत्पन्न होता है—यह जो तुमने कहा है उसका वायु

से प्रज्विलत अग्नि के द्वारा सन्तापित जल से युक्त बटलोई मे खरा व्यक्तिचार है क्योंकि भूतचतुष्ट्य के रहते हुए भी जसमें चेतन जल्यन्न नहीं होता और गुड आदि के सम्बन्ध से होनेवाली जिस अचेतन जन्मादिनी शक्ति का तुमने उदाहरण दिया है वह चेतन के विषय में उदाहरण कैसे हो सकती है ? इस प्रकार यह जीव अमूर्तिक, निर्वाध, कर्ता, भोक्ता, चेतन और कथित् एक है तथा विपरीत स्वक्त्याले शरीर से पृथक् ही है। जिस प्रकार अग्नि की शिखाओं का समूह स्वभाव से ऊपर को जाता है परन्तु प्रचण्ड पवन उसे हठात् इधर-उधर ले जाता है उसी प्रकार यह जीव स्वभाव से ऊर्घ्यति है—ऊपर को जाता है परन्तु पुरातन कर्म इसे हठात् समयमात्र में अनेक गतियों में ले जाता है। इसलिए मैं आत्मा के इस कर्म-कलक को तपश्चरण के द्वारा शीध्र ही नष्ट कर्ष्या क्योंकि अमूल्य मणि पर कारणवश लगे हुए पक को जल से कौन नहीं वो डालता?

( श्लोक ६७-७५ )

# स्तम्म २ : वर्णन

## धर्मशर्माम्युदय का देश और नगर-वर्णन

देश, प्राम और नगर में किसका वर्णन करना चाहिए ? इसका उत्तर देते हुए 'कलकार-चिन्तामणि' में श्री अजितसेन ने लिखा है—

देशे मणिनदीस्वर्णधान्याकरमहाभुव । ग्रामदुर्गजनाधिक्यनदीमातृकतादयः ॥३६॥ ग्रामे धान्यसरोवल्लीतश्गोपुष्टचेष्टितम् । ग्राम्यमौग्व्यघटीयन्त्रे केदारपरिशोभनम् ॥३७॥ पुरे प्राकारतच्छीर्षवप्राष्ट्रालकखातिका । तोरणध्वजसौधाध्ववाप्यारामजिनालयाः ॥३८॥ तोरणध्वजसौधाध्ववाप्यारामजिनालयाः ॥३८॥

—प्रथम परिच्छेद

देश में मणि, नदी, स्वर्ण, घान्य, खान, विस्तृत भूमि, ग्राम, दुर्ग, जनसङ्या की बहुलता और नदीमातृकता आदि का वर्णन करना चाहिए। ग्राम में घान्य, सरोवर, लताएँ, वृक्ष, गायो की पुष्ट चेष्टाएँ, ग्रामीणजनो का भोलापन, घटीयन्त्र और खेतो की शोभा वर्णनीय है, तथा नगर मे कोट, गुम्बज, वप्र, अट्टालिकाएँ, परिखा, तोरण, व्वजा, महल, मार्ग, वापिका, बाग-बगीचे और जिन-मन्दिरो का वर्णन होना चाहिए।

महाकिव हरिचन्द्र ने धर्मशार्मम्युदय में आनेवाले देश, ग्राम तथा नगर के वर्णन में साहित्य की उपर्युक्त विधाओ पर पूर्ण दृष्टि रखी है। इस काव्य में देश और नगर के वर्णन का प्रसग प्रथम और चतुर्थ सर्ग में आया है। प्रथम सर्ग में आयंखण्ड के उत्तर कोशल देश का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि उस देश में स्वर्गप्रदेशों को जीतनेवाले ग्राम थे क्योंकि स्वर्गप्रदेश एकपद्माप्सरस्—एक पद्मा नाम की अप्सरा से युक्त थे और ग्राम अनेकपद्माप्सरस्—अनेक पद्मा नामक अप्सराओं से सहित थे — परिहार पक्ष में, अनेक कमलोपलिक्षत जल के सरोवरों से सहित थे, स्वर्गप्रदेश एक हिरण्यगर्भ—एक ब्रह्मा से सहित थे और ग्राम असंख्यात हिरण्यगर्भ—असंख्य ब्रह्माओं से—पक्ष में, अपरिमित स्वर्ण से सहित थे, और स्वर्गप्रदेश एक पीताम्बर धामरम्य थे और ग्राम अनन्तपीताम्बर धामरम्य थे—अनेक गगनचुम्बी महलों से सुक्तीभित थे, पक्ष में अनन्तगगनचुम्बी भवनों से रमणीय थे। इलोक यह है—

अनेकपद्माप्तरस समन्ताद्यस्मिन्नसस्यातिहरण्यगर्भा । अनन्तपीताम्बरधामरम्या ग्रामा जयन्ति त्रिदिवप्रदेशान् ॥४४॥ सर्गं १ यहाँ देश के सरोवर, अपरिमित स्वर्ण भाण्डार और गगनचुम्बी महलो का कितना मनोरम वर्णन है।

गन्ना पैरने के यन्त्रो तथा वायु के मन्द झोके से हिलते हुए घान्य के खेती से परिपूर्ण पृथिवी का वर्णन देखिए—

यन्त्रप्रणालीचषकैरजस्रमापीय पुण्ड्रे क्षुरसासवौधम् ।

मन्दानिलान्दोलितशालिपूर्णा विघूर्णते यत्र मदादिबोर्वी ॥४५॥ सर्ग १

वहाँ मन्द-मन्द वायु से हिलते हुए घान्य के पौघो से परिपूर्ण पृथिवी ऐसी जान पडती है मानो यन्त्रो की नालीरूप कटोरो के द्वारा गन्ना और ईख के रसरूपी मदिरा का पान कर उसके नशा मे मानो झमती रहती है।

> वहाँ की धान्य-सम्पदा का वर्णन देखिए कितना भावपूर्ण है— जनै प्रतिग्रामसमीपमुच्चै कृता वृषाढ्यैर्वरधान्यकूटा । यत्रोदयास्ताचलमध्यगस्य विश्रामशैला इव भान्ति भानो ॥४८॥ सर्ग १

जिस देश में प्रत्येक गाँव के समीप लगायी हुई धान्य की ऊँची-ऊँची राशियाँ ऐसी जान पडती है मानो उदयाचल और अस्ताचल के बीच चलनेवाले सूर्य के विश्राम के लिए धर्मात्मा जनो के द्वारा बनवाये हुए विश्रामशैल—विश्राम करने के लिए पर्वत ही हो।

धान्य के खेतो को रलानेवाली लड़िकयाँ सुन्दर गीत गाती हैं और उन गीतो को सुनकर मृगो का समूह चित्रलिखित-सा स्थिर हो जाता है। समीप से निकलनेवाले पथिक उन मृगो के समूह को चित्राभ-जैसा मानते है। यह कितना प्राकृतिक वर्णन है। इलोक देखिए—

सस्यस्थलीपालकबालिकानामुल्लोलगीतश्रुतिनिश्चलाङ्गम् ।

यत्रैणयुष पथि पान्यमार्थी सल्लेप्य-लीलामयमामनन्ति ॥५०॥ सर्ग १

उत्तरकोसल देश की निदयों का वर्णन करते हुए किव ने अपनी काव्य-प्रतिभा को कितना साकार किया है—यह देखिए—

य तादृश देशमपास्य रम्य यतक्षारमन्धि सरित समीयु ।

बभूव तेनैव जडाशयाना तासां प्रसिद्ध किल निम्नगात्वम् ॥५३॥ सर्ग १

उस वैसे सुन्दर देश को छोडकर निदयाँ खारे समुद्र के पास गयी थी इसीलिए क्या उन जडाशयो—मूर्खों (पक्ष में जलयुक्त) का नाम लोक में निम्नगा प्रसिद्ध हुआ था।

चनुर्थं सर्गं मे वत्सदेश की फल-सम्पत्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं --फलावनम्राम्नविलम्बिजम्बूजम्बीरनारङ्गलवङ्गपूगम । सर्वत्र यत्र प्रतिपद्य पान्या पाथेयभार पथि नोद्वहन्ति ॥९॥ सर्ग ४ जिस देश में पिषको को सर्वत्र फलों से मुके हुए आम, जामुन, जम्बीर, सन्तरे, कींग और सुपारियों के वृक्ष मिलते हैं अत वे व्यर्थ ही मार्ग में पायेय का बोझ नहीं उठाते।

प्रजा की सुख-सुविधा और स्वास्थ्य सम्पत्ति का बर्णन परिसंख्या अलकार की आभा में देखिए---

काले प्रजाना जनयन्ति ताप करा रवेरेव न यत्र राज्ञ । स्याद्भोगभङ्गोऽपि भूजञ्जमाना स्वस्थे कदाचिन्न पुनर्नराणाम् ॥११॥ सर्ग ४

जिस देश में सूर्य की किरणें ही समय पाकर प्रजा को सन्ताप पहुँचाती थी, राजा के कर—टैक्स नही। इसी प्रकार मोगभञ्ज--फणा का नाश यदि होता था तो सपों के ही होता था, वहाँ के मनुष्यों के स्वस्थ रहते हुए मोगभञ्ज-विषय का नाश नहीं होता था।

प्रथम सर्ग में रत्नपुर नगर का वर्णन करते हुए वहाँ के महलों की ऊँचाई और उनपर फहराती हुई घवल पताकाओ का वर्णन देखिए कितना मनोरम हुआ है---

प्रासादभ्य ज्ञेषु निजिप्रयार्त्या हेमाण्डकप्रान्तमुपेत्य रात्रौ ।
कुर्वन्ति यत्रापरहेमकुम्भभ्रम द्युगङ्गाजलचक्रवाका ॥६०॥
शुभ्रा यदभ्रलिहमन्दिराणा लग्ना व्वजाग्रेषु न ता पताका ।
किंतु त्वचो घट्टनत सिताशोर्नो चेत्किमन्तर्प्रफालिकास्य ॥६१॥—सर्ग १

उस नगर में रात्रि के समय आकाशगङ्का के जल के समीप रहनेवाले चक्रवाक पक्षी, अपनी स्त्रियों के वियोग से दुखी होकर मकानों के शिखरों पर स्वणंकलशों के समीप यह समझकर जा बैठते हैं कि यह चक्रवाकी है और इस तरह वे कलशों पर लगे हुए दूसरे स्वर्ण-कलशों का भ्रम उत्पन्न करने लगते हैं।

उस नगर के गगनचुम्बी महलों के ऊपर ध्वजाओं के अग्रभाग में जो सफेद-सफेद वस्त्र लगे है वे पताकाएँ नहीं हैं किन्तु, संघर्षण से निकली हुई चन्द्रमा की त्वचाएँ हैं। यदि ऐसा न होता तो इस चन्द्रमा के बीच व्रण की कालिमा क्यो होती?

कोट की ऊँचाई का वर्णन करने के लिए किव की उत्प्रेक्षा देखिए— महाजिनो नोर्घ्वघुरा रथेन प्राकारमारोढुममु क्षमन्ते । इतीव यल्लड्घयितुं दिनेश श्रयत्यवाचीमथवाप्युदीचीम् ॥८१॥ सर्ग १

जिसकी धुरा बिलकुल ऊपर की ओर उठ रही है ऐसे रथ के द्वारा हमारे घोडे इस प्राकार को लाँघने में समर्थ नही हैं। यह विचारकर ही मानो सूर्य उस रत्नपुर को लाँघने के लिए कभी तो दक्षिण की ओर जाता है और कभी उत्तर की ओर।

इसी सन्दर्भ में तद्गुणालकार का वैभव देखिए— रात्रौ तम पीत-सितेतराहम-वेश्माग्रभाजामसिताशुकानाम् । स्त्रीणा मुखैर्यत्र नवोदितेन्द्रमाला कुलैव क्रियते नभःशी. ॥८०॥ सर्ग १ उस नगर में रात्रि के समय अन्धकार से तिरोहित नील मणियों के मकानों की छतों पर बैठी हुई नील वस्त्र पहननेवाली स्त्रियों के मुख से आकाश की शोभा ऐसी जान पड़ती है मानो नवीन उदित चन्द्रमाओं के समूह से ही व्यास हो रही हो।

चतुर्यं सर्गं में सुसीमा नगर का वर्णन करते हुए वहाँ की हर्म्य-पिक्त का वर्णन करने के लिए कवि ने जिस क्लेषोपमा का आश्रय लिखा है उसका एक नमूना देखिए—

व्यापार्य सज्जालकसनिवेशै करानिभन्नेङ्खित यत्र राज्ञि ।

द्रवत्यनीचैस्तनकृटरम्या कान्तेव चन्द्रोपलहर्म्यपङ्क्ति ॥१९॥ सर्ग ४.

जब राजा—प्राणवल्लभ सँभले हुए केशो के बीच घीरे-घीरे अपने हाथ चलाता है तब जिस प्रकार पीनस्तनो से सुशोभित स्त्री काम से द्रवीभूत हो जाती है उसी प्रकार जब राजा—चन्द्रमा उस नगरी के सुन्दर झरोखो के बीच घीरे-घीरे अपनी किरणें चलाता है तब ऊँचे-ऊँचे शिखरो से सुशोभित उस नगरी की चन्द्रकान्तमणि-निर्मित महलो की पक्ति भी द्रवीभृत हो जाती है—उससे पानी झरने लगता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि किव ने देश और नगर के वर्णन में विविध अलकारों की जो छटा दिखलायी है वह अन्य काक्यों में दुर्लभ है।

### जीवन्धरचम्पू का नगरी-वर्णन

देखिए, प्रथम लम्भ में हेमागद देश की राजपुरी का वर्णन करते हुए कवि की काव्यप्रतिभा कितनी साकार हो उठी है।

'उस हेमागद देश में राजपुरी नाम की जगतप्रसिद्ध नगरी है। उस नगरी के कोट में लगे हुए नीलमणियों की किरणें सूर्य का मार्ग रोक लेती है जिससे सूर्य यह समझकर विवश हो जाता है कि मुझे राहु ने घेर लिया है और इस भ्रान्ति के कारण ही वह हजार चरणों (पक्ष में किरणों) में सहित होने पर भी वहाँ के कोट को नहीं लाँघ सकता है ।।१३॥'

'वह नगरी अपने मेघस्पर्शी महलो की घ्वजाओं के वस्त्रों से सूर्य के घोडो की यकान दूर करती रहती है तथा बिजली के समान चमकीली शरीरलता की धारक स्त्रियों से सुशोभित रहती है। उसके मणिमय महलों की फैली हुई कान्ति की परम्परा से स्वर्गलोंक में चैंदोवा-सा तन जाता है और नील पत्थर के कोट से निकलती हुई कान्ति वहाँ हरें-भरे वन्दनमाल के समान जान पडती है । १४॥'

यत्सालनीलमणिदीधितिरुद्धमार्गः । राहुभ्रमेण विवशस्तरणि सहस्रौ

पार्वेर्युतोऽपि न हि लङ्घयति स्म सालम् ॥१३॥

२ अम्भोमुक्चुम्बिसीध्वज्यट्यवनोद्भृतसप्ताश्वरथ्य--

श्रान्ते सौदामिनीश्रीतुखिततनुखतामानिनीमानिताया ।

यस्या माणिक्यगेहप्रस्तरुचिमरीकचिप्रशेखद्विताने

निर्यज्ञीनाश्ममालच्युतिरमरपुरे वन्दनसम्बभूव ॥१४॥ -- लम्भ १

१ तत्रास्ति राजनगरी जगति प्रसिद्धा

'उस नगरी के हरे-भरे मिणयों से निर्मित मकानों की कान्ति से व्याप्त होकर जब मेचों के समूह हरे-भरे दिखने लगते हैं तब सूर्य के रख के घोडे उम मेचों को दूर्वा और पानी समझकर उनकी और झपटते हैं और यत. सूर्य धोड़ों की इस प्रवृत्ति को सहने में असमर्थ है इसिल्ए ही उसने क्या उत्तरायण और दक्षिणायम के भेद से अपने दो मार्ग बना लिये है ।।१५।।'

'उस नगरी की सुन्दरी स्त्रियों के मुख-स्पी चन्द्रमा से पिषके हुए, चन्द्र-कान्तमणिनिर्मित महलों से जो पानी झरता है उसे पीने की इच्छा से चन्द्रमा का मृन बड़े वेग से आया परन्तु ज्यो ही उसने महलों के शिखर पर बने हुए सिंह देखे त्यों ही भयभीत हो बड़े वेग से बाहर निकल गया ॥१६॥

'उस नगरी के अतिशय श्रेष्ठ राजमहलों की देहिलियों में जो गरंड मिं लगे हुए हैं उनसे मृगों के समूह पहले कई बार छकाये जा चुके हैं इसलिए अब वे कोमल तृणों को देखकर छूते भी नहीं हैं किन्तु जब वे तृण स्त्रियों की मन्द मुसकान से सफ़ेद हो जाते हैं, तब चर लेते हैं "।१७॥'

'उस नगरी के ऊँचे-ऊँचे महलो की छतो पर बैठनेवाली स्त्रियो के नेत्ररूपी नील कमलो की काली कान्ति ऐसी जान पडती है मानो अपनी सखी गगा नदी को देखने के लिए यमुना नदी ही बडी शीघ्रता से स्वर्ग की ओर बढी जा रही हो हैं।।१८॥'

'उस नगरों के मकानों की छतों पर देवागनाओं के प्रतिबिम्ब पह रहे थे और वहीं पर तरुणजनों की निज की स्त्रियाँ बैठी थी। यद्यपि दोनों का रूप-रग एक-सा था तथापि तरुणजन नेत्रों की टिमकार की कुशलता से उन दोनों को अलग-अलग जान लेते हैं। इसी प्रकार वहाँ के नीलमणि निर्मित महलों के अग्रभाग में स्थित किन्ही सुन्दिरयों के मुखचन्द्र को तथा पास ही में विचरनेवाले चन्द्रमा के बिम्ब को देखकर

क्लेशासह किमकरोइगमनेऽयने हे ॥१६॥

२ यरसुन्दरीयदनचन्द्रविलीमचन्द्र-

कान्ताश्मसौधगलित सलिल पिपायु।

एणाडू रहुरतिवेगवशात्समेत्य

भीतो रयेन निरयात् कृतसौधसिंहात् ॥१६॥

३ यस्यामनध्यंनुपमन्दिरदेह्ली्षु

गः रुस्मते मृ गगणा बहु विचता प्राक्।

रृष्ट्बापि कोमलतुणानि न सस्पृशन्ति

स्त्रीमन्दहासधवनानि चरन्ति तानि ॥१७॥

४ उद्ग्रहम्यविलिमाश्रितानी.

यत्राङ्गनानां नयनोत्पल्लश्री ।

गङ्गां सखीं स्वामवलोकितु द्राक्

स्वर्ग गता सूर्यमुतेब भाति ॥१८॥

१ यस्या हरित्मणिमयालयकान्तिजाले —
वर्याप्ते बलाहककुलेऽपि सहस्ररिम ।
दूर्वाम्बुबुद्धिपतदारमरथाश्वरोध —

राह आकाशागण में सशय की प्राप्त हुआ या ।।१९॥'

'उस नगरी के बहे-बहे महलों को देखकर ही मानो देवेन्द्र शीघ्र ही टिम-काररहित हो गया है, कमलों से सुशोभित परिला को देखकर ही मानो गगा नदी विधाद—खिद (पक्ष में शिव) को प्राप्त हुई है, वहाँ के जिनमन्दिरों को देखता हुआ सुमेर पर्वत अपने दयनीय शब्द कर रहा है (पक्ष में—सुवर्णमय सुन्दर शरीर घारण करता है) और देवों की नगरी अमरावती भी उस नगरी को देखकर तथा शोक से आकुल हो बल के साथ देख रखनेवाले (पक्ष में—बल नामक दैत्य को नष्ट करनेवाले) इन्द्र को स्वीकृत कर चुकी है रारि।।

## घमंश्चमिम्युवय का नारी-सौन्दर्य

प्रथम तो प्रकृति ने ही पृष्य शरीर की अपेक्षा स्त्री के शरीर में सौन्दर्य का समावेश अधिक किया है फिर किव ने अपनी कलम से, चित्रकार ने अपनी तूलिका से और कलाकार ने अपनी छेनी से उसके सौन्दर्य की उभारकर प्रस्तुत किया है। राजा महासेन की रानी सुद्रता के सौन्दर्य-वर्णन में किव ने जो विभुता प्राप्त की है वह अन्य काव्यों में दुर्लंभ है। किव की अनुप्रासपूर्ण भाषा में उसकी युवावस्था का वर्णन देखिए—

सुधासुधारितममृणालमालतीसरोज-सारैरिव वेधसा कृतम् । शनै शनैमौँक्यमतीत्य सा दधौ सुमध्यमा मध्यममध्यम वय ॥२-२६॥

सुन्दर कमरवाली उस सुव्रता ने घीरे-घीरे मौच्य अवस्था को व्यतीत कर ब्रह्मा द्वारा अमृत, चन्द्रमा, मृणाल, मालती और कमल के स्वत्व से निर्मित की तरह सुकुमार तारुण्य अवस्था को घारण किया।

रानी सुव्रता के सौन्दर्य रस का एकत्र वर्णन देखिए— स्मरेण तस्या किल चारुतारस जना पिबन्त शरजर्जरीकृता । स पीतमात्रोऽपि कुतोऽन्ययागलत्तदङ्गत स्वेदजलच्छलाद् बहि ॥ र-३७॥

जो भी मनुष्य उसके सौन्दर्यरस का पान करते थे, कामदेव उन सबको अपने बाणो द्वारा जर्जर कर देता था। यदि ऐसा न होता तो वह सौन्दर्यरस, पीते ही साथ स्वेद जल के बहाने उनके शरीर से बाहर क्यो निकलने लगता?

१ यरपासादपरम्पराप्रतिफलह्देवाक्षनास्त्राङ्गना—
भेद इष्टिनिमेषकोशलवशाजजानाति यूनां तितः ।
मद्वैष्ठ्यंशिरोगृहस्थमुदतीवकप्रेन्दुबिम्ब विधा—
बिम्ब चैव समाक्ष्य सशयमगात स्वर्भांनुरभ्राजिरे ॥१६॥ — लम्भ १
२ यरमौधानवलोक्य निर्जरपतिर्द्धा निर्निमेषोऽभवद्व
यस्या वीक्ष्य सरोजशोभिपरिखां गङ्गा विषाद गता ।
यत्रस्यानि जिनालयानि कलयन्मेरु स्वकार्तस्वरं
स्वीचके च बलद्विष सुरपुरी यां वीक्ष्य शोकाकुला ॥२०॥

नखशिख वर्णन में कवि ने ३८ से ६० क्लोक तक बहुभाग घेरा है। प्रत्येक अंग के वर्णन में कवि ने उत्प्रोक्षा की जो लम्बी-लम्बी उडानें भरी हैं दे पाठक के चित्त को आक्चर्य में डाल देती हैं। रानी के कपोलों का वर्णन देखिए—

कपोलहेतो खलु लोलचक्षुषो विविध्यमारपूर्णसुमाकरं द्विमा ।

विलोक्यतामस्य तथाहि लाञ्छन् उछकेन पश्चात्कृतसीवनव्रणम् ॥२-५०॥

ऐसा लगता है मानी विधाता ने उस चपललोचना के कपोल बनाने के लिए पूर्णचन्द्र के दो टुकडे कर दिये हों। देखों न, इसीलिए तो उस चन्द्रमा में कलक के बहाने पीछे से की हुई सिलाई के चिल्ल विद्यमान हैं।

मस्तक पर सुशोभित चुँघराले बालों का वर्णन देखिए, कितनी प्रवाहपूर्ण भाषा में दिया है ?

अनिन्यदन्तद्युतिफेनिलाषरप्रवालशालिन्युरुलोचनोत्पले । तदास्यलावण्यसुघोदघो बभुस्तरङ्गभङ्गा इव भङ्गरालकाः ॥२-५९॥

दांतो की उज्ज्वल कान्ति से फेनिल, अधरोष्टरूपी मूँगा से सुशोभित और बडे-बडे नेत्ररूपी कमलो से युक्त उसके मुख के सौन्दर्य-सागर में घुँचुराले बाल लहरो की ज़रह सुशोभित हो रहे थे।

मुख की शोभा का वर्णन करने के लिए किव ने चन्द्रमा को जो उपालम्भ दिया है वह क्या कही अन्यत्र प्राप्त है ?

> तदाननेन्दोरिघरोहता तुला मृगाङ्किचित्तेऽपि न लिजतं त्वया । यतोऽसि कस्तत्र पयोधरोन्नतौ स मूढ यत्राम्यिक व्यराजत ॥२-६०॥

रे चन्द्र! उस सुवता के मुखचन्द्र की तुलना को प्राप्त होते हुए तुझे चित्त में लज्जा भी न आयी ? जिन पयोधरों (मेघो, स्तनो) की उन्नति के समय उसका मुख अधिक शोभित होता है उन पयोधरों (मेघो) के समय तेरा पता भी नहीं चलता।

समग्र सौन्दर्य का वर्णन देखिए-

चकार यो नेत्रचकोरचन्द्रिकामिमामनिन्द्या विधिरन्य एव स । कृतोऽन्यया वेद<sup>र</sup> नयान्वितात्ततोऽप्यभृदमन्दद्युति रूपमीद्शम् ॥२-६४॥

—सुवता के पित राजा महासेन उसकी सुन्दरता का स्वय विचार करते हुए कहते हैं—जिस विधाता ने नेत्ररूपी चकोरों के लिए चौदनी तुल्य इस सुवता को बनाया है वह अन्य ही है अन्यथा वेदनयान्वित-वेदज्ञान से सहित (पक्ष में वेदना से सहित) प्रकृत ब्रह्मा से ऐसा अमन्द-कान्ति-सम्पन्न रूप कैसे बन सकता है ?

यह तद्योगेऽतद्योगनामक अतिशयोक्ति अलंकार का सुन्दर उदाहरण है।

१ अये मृगाङ्क । रवं यत्र पयोषरोज्नतौ विखुण्तो भवसि स तत्राधिकं चकासामास अतस्तस्य तुलारोहणे रवया चैतसि लज्जितव्यमिति भाव ।

वेदनया वार्धवयजनितपिड्या पृष्ठे झानेन अश्वितात् सहितात् वेदना झानपीड्यो ' इति विश्वलोधन ।

यह रखोक कालिदास के 'विक्रमोर्वशी' के निम्न रलोक से प्रभावित जान पड़ता है—

अस्याः सर्गविधौ प्रजापितरमूच्यन्द्रो नु कान्तिप्रदः
श्रुक्कारैकरसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः ।
वेदाभ्यासजढः कयं नु विषयव्यावृत्तकौतूहलो
निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिद रूप पुराणो मुनि ॥
और हस्तिमल्ल के 'विक्रान्त कौरव' का निम्न रलोक इससे प्रभावित लगता है।

इय चेत् सृष्टा स्यादमृतनिधिनैवेन्दुबदना

कथ क्लाम्यस्कान्ति सृजतु स इमामस्थिरकल । अथैना कामरुचेत् प्रकृतिललित स्रष्टुमुचित स्वसत्ताया कोऽन्य प्रथममबलम्बोऽस्य भवतु ॥१-२३॥

राजा महासेन का दूसरा चिन्तन देखिए—
वपुर्वयोवेषविवेकवाग्मिता-विलास-वश्वत-वैभवादिकम् ।
समस्तमप्यत्र चकास्ति तादृश न यादृश व्यस्तमपीक्ष्यते क्वचित् ॥२-२६॥
शरीर, अवस्था, वेष, विवेक, वचन, विलास, वश, व्रत और वैभव आदिक सभी

शरीर, अवस्था, वंष, विवंक, वचन, विलास, वंश, वंत आर वंभव आदिक सभा इसमें जिस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, उस प्रकार कही अन्यत्र पृथक्-पृथक् भी सुशोभित नहीं होते।

न नाकनारी न च नागकन्यका न च प्रिया काचन चक्रवर्तिन ।
अभूद् भविष्यत्यथवास्ति साघ्विमा यदङ्गकान्त्योपिममोमहे वयम् ॥२-६७॥
न ऐसी कोई देवाङ्गना, न नागकन्या और न चक्रवर्ती की प्रिया ही हुई है,
होगी अथवा है जिसके शरीर की कान्ति के साथ हम इस सुव्रता की अच्छी तरह तुलना कर सर्के ।

ससदश सर्ग में सुप्रभा की लक्ष्मी का वर्णन देखिए, कितना अद्भृत है ?

मङ्क्नु जले वाञ्छित पद्मिन्दुर्व्योमाङ्गण सर्पति लङ्घनार्थम् ।

क्रिष्यन्ति लक्ष्म्या सुदृशा हृताया प्रत्यागमार्थं कित न त्रिलोक्याम् ॥१७-२०॥

कमल जल में डूबना चाहता है और चन्द्रमा उल्लघन करने के लिए आकाश

रूपी आँगन में गमन करता है सो ठीक ही है क्योंकि उस सुलोचना के द्वारा अपहृत
लक्ष्मी को पुन प्राप्त करने के लिए तीनो लोको में कितने लोग कष्ट नही उठाते ?

और भी—

कुत सुवृत्त स्तनयुग्ममस्या नितम्बभारोअपि गुरु कथ वा।
येन द्वयेनापि महोन्नतेन समाश्चित मध्यमकारि दीनम् ॥१७-२१॥
इसका स्तनयुगल सुवृत्त — सदाचारी (पक्ष में गोलाकार) और नितम्बभार
गुरु— उपाध्याय (पक्ष में स्थूल) कैसे हो सकता था जिन दोनो ने स्वय उन्नत होकर
अपने आश्चित मध्यभाग को अत्यन्त दीन—कुश बना दिया था।

अब स्तन-वर्णन में कवि की कला देखिए— यहर्ण्यते निर्वृतिकाम धन्मैर्झ् वं तवस्याः स्तनयुग्ममेव । नो चेत्कुतस्यक्तकलक्क्क्ष्मभक्का युक्ता गुणैरत्र वसन्ति मुक्ताः ॥१७-२२॥

वन्य पुरुषो के द्वारा जिस मुक्तिषाम का वर्णन किया जाता है निश्चय से वह इसका स्तन्युगल ही है। मदि ऐसा न होता तो यहाँ कलंकरूपी पाप से रहित और सम्यग्दर्शनादि गुणो से (पक्ष में तन्तुओं से) युक्त मुक्त—सिद्ध परमेष्ठी (पक्ष में मुक्ताफल) क्यो निवास करते?

### जीवनधरचम्पू मे नारी-सौन्दर्य का वर्णन

यह पहले कहा जा चुका है कि नारी, किव की कलम, चित्रकार की तूलिका और शिल्पकार की छैनी का लक्ष्य युग-युग से होती आ रही, है। महाकिव हरिचन्द्र ने जीवन्घरचम्पू में भी नारी को अपनी कलम का लक्ष्य कितने ही स्थलो पर बनाया है पर उसके सर्वाधिक सौन्दर्य का वर्णन उन्होंने तृतीय लम्भ में गम्धर्वदत्ता के सौन्दर्य अकन में किया है। देखिए पाणिग्रहण के अनन्तर गन्धर्वदत्ता का चित्रण कितना मनोहारी हुआ है —

अपने कान्तिपूर की तरगो के मध्य में स्तनरूपी तुम्बीफल के सहारे तैरती हुई उस नवयुवती को देखकर जीवन्घरकुमार बहुत भारी आश्चर्य के साथ आनन्दित हुए ॥५०॥

यतश्च कमल-युगल ने अनेक प्रकार से तप में स्थिर रहकर पुण्य-संचय किया था इसलिए फलस्वरूप उसके दोनों चरण बन सके थे, यदि ऐसा न होता तो दोनों चरण हमो (पक्ष में तोडर) का आश्रय लेकर हृदयहारी---मनोहर शब्द कैसे करते र ॥५१॥

पैर की किरणों से जिनका अग्रमाग लाल हो रहा है ऐसे उसके नख इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो अन्य स्त्रियों को मुख देखने के लिए विधाता के द्वारा बनाये हुए अतिशय निर्मल मणिमय दर्पण ही हो ॥५२॥

इसके कुछ-कुछ लाल नसो ने कुरवक पुष्प की कान्ति जीत ली थी और चरणकमल की कान्ति ने अशोक वृक्ष का पल्छव जीत लिया था ॥५३॥

मैं गर्नधर्वदत्ता के जधायुगल को कामदेव के तरकस का युगल समझता हूँ अथवा कामदेव के बाणो को तीक्ष्ण करने के लिए वज्जनिर्मित मसाण मानता हूँ ॥५४॥

तपाये हुए सुवर्ण के समान सुन्दर रूप को घारण करनेवाले उसके दोनो ऊर ऐसे सुशोशित हो रहे थे मानो स्तनरूपी गुम्बजो से सुशोभित उसके शरीररूपी

१ पृ ७०, रलोक ६० से पृष्ठ ७४, रलोक ६६ तक।

२ सरोजयुग्म बहुधातपस्थितं बन्नुव तस्याश्चरणद्वय ध्रुबस्।

न चेत कथं तत्र च हंसक। निमी समेश्य हवा तनुता कलस्य नम् ॥ ११॥

कामायतन के दो खम्भे ही हो ॥५५॥

इसका नितम्बमण्डल ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो दुकूलक्ष्पी स्वच्छ जल से अलकृत बालू का टीला ही था, अथवा कामरूपी सागर में डूबनेवाले तरणजनो के तैरने के लिए यौवनक्ष्पी अग्नि से तपाया हुआ सुवर्णकलश का युगल ही था, अथवा वस्त्र से परिवृत कामदेव का एक चक्रवाला बाहन ही था, अथवा प्रांगारक्ष्पी राजा के कीडाशैल का मण्डल ही था।

इसकी रोमराजि ऐसी जान पडती थी मानो चन्दन से लिस स्तनरूपी पर्वत पर चढनेवाले कामदेव के लिए मरकतमणियों की बनी सीढियो की पिक्त ही थी, अथवा सौन्दर्यरूपी नदी पर फैला हुआ पुल ही था, अथवा नामिरूपी वापिका में गोता लगाने के लिए उद्यत कामदेवरूपी हाथी के गण्डस्थल से उडती हुई अमरो की पिक्त ही थी, अथवा बहुत मारी स्तनो का बोझ घारण करने की चिन्ता से कुशता को प्राप्त हुए मघ्य भाग के द्वारा सहारा के लिए ग्रहण की हुई लाठी ही थी, अथवा नाभिरूपी वामी के मुख से निकलती हुई काली नागिन ही थी।

इस मृगनयनी के स्तन ऐसे जान पढते थे मानो रोमराजिरूपी लता के दो गुच्छे ही हो और इसीलिए वे जीवन्घरकुमार के नेत्ररूपी भ्रमरो को अपनी ओर खीच रहे थे ॥५६॥

हाररूपी बिजली से सहित तथा नीलाम्बर—नील वस्त्र (पक्ष में नीले आकाश) के भीतर वृद्धि को प्राप्त उसके पयोघरो—स्तनो (पक्ष में मेघो ) की उन्नित कामरूपी मयूर को पुष्ट कर रही थी ॥५७॥

उसके दोनो स्तन क्या थे मानो चूबुकरूपी उत्तम लाख से मुद्रित कामदेव के रस से परिपूर्ण दो कलश ही थे और कभी गिर न जावें इस भय से विधाता ने उन्हें लोहे के कीलो से कीलित कर दिया था क्या ? ॥५८॥

उस सुलोचना की लम्बी-लम्बी भुजाएँ आकाशगगा में सुशोभित सुवर्ण-कमिलनी के मृणाल के समान थी और ऐसी जान पढती थी मानो कामीजनो को बांघने के लिए विधाता के द्वारा बनाये हुए दो बहे-बढ़े पाशजाल ही हो ॥५९॥

गन्धर्वदत्ता स्वय एक पतली छता के समान थी और कोमल तथा स्निग्ध शोआ से सम्पन्न उसकी दोनो भुजाएँ शाखाओं के समान सुशोभित हो रही थी। उसकी भुजा-रूप शाखाएँ अपनी अगुलियोरूपी पल्लवों से सहित थी, नख ही उनके सुन्दर फूल थे और मनोहर शब्द करनेवाली मरकतमणि की चचल चूडियाँ ही उन पर छाये हुए अमर थे।।६०।।

उस खजनलोचना के शख तुल्य कष्ठ में वीर कामदेव ने यह सोचकर ही मानो तीन रेखाएँ खोच दी थी कि इसने तीनो जगत् को जीत लिया है।।६१॥

उसके अधरोष्ठ को कितने ही लोग ती ऐसा कहते हैं कि यह मुखरूपी चन्द्रमा के समीप शोभा पानेवाला सन्ध्याकालीन राग ही है—सन्ध्या की लाली ही है, कोई कहते हैं कि यह नवीन परलब ही हैं, कोई कहते हैं कि यह मुख की कान्तिरूपी समुद्र का मूँगा ही है पर हम कहते हैं कि यह दन्तर्पक्तिरूपी मणियों की रक्षा के लिए लाख से लगायी हुई मनोहर मुहर ही है ॥६२॥

बहुत भारी माधुर्य से भरी हुई उसकी बाणी कीयलो के कलरव की निन्दा करने में निपुण थी। वह अमृत को लज्जा प्रदान करती थी, मुनक्का दाख का तिरस्कार करती थी, पींडे और ईख की रसीली शक्कर को खण्डित करती थी और श्रेष्ठ मधु को भी नीचा दिखाती थी। 15311

उसकी नाक ऐसी जान पड़ती थी मानो मुख रूपी चन्द्रविम्ब से नूतन अमृत की एक मोटी घारा निकल कर जम गयी हो अथवा दन्त-पक्ति रूपी मोतियो और मणियों को तौलनेवाली तराजू की दण्डो ही हो ॥६४॥

उस गन्धर्वदत्ता के मुखरूपी सदन में जगद्विजयी कामदेव रहता था इसलिए उसने उसकी टेढ़ी भौंह को धनुष और उसकी आंखों को बाण बना लिया था। यही कारण है कि उसकी कमलतुल्य आंखों के अग्रमाग में जो लालिमा थी वह तरुण मनुष्यों के मर्मस्थल छेदने से उत्पन्न रुधिर सम्बन्धी लालिमा हो थी।।६५॥

उत्पल के बहाने मनुष्यों के नेत्ररूपी पक्षियों को पकड कर रखनेवाले उसके दोनों कान ऐसे जान पडते थे मानो मनुष्यों के नेत्ररूपी पिक्षयों को बाँधने के लिए विधाता के द्वारा बनाये हुए दो पाश ही हो ॥६६॥

ऐसा जान पडता है कि चन्द्रमा रात्रि के समय उसके मुख की कान्तिरूपी घन को चुराकर आकाश मार्गरूपी वन में वेग से भागता है और दिन के समय कही जाकर छिप जाता है। यदि वह कान्तिरूपी घन को हरने वाला नही है तो फिर उसके बीच में यह कलक क्यो है ?।।६७।।

उस कृशागी के केश क्या थे ? मानो मुखचन्द्र की कान्ति रूपी समुद्र के फैले हुए शेवाल ही थे, अथवा मुखरूपी चन्द्रमा के इघर-उघर इकट्ठे हुए सघनमेघ ही थे, अथवा कामरूपी अग्नि से उठता हुआ धूम का समूह ही था, अथवा मुखकमल पर मैंडराते हुए भ्रमरों का समूह ही था।।६८।।

वह गन्धवंदत्ता क्या किन्नरांगना थी, या असुर की स्त्री थी, या कामदेव की स्त्री—रित थी, या सुवर्ण की लता थी, या बिजली थी, या तारिका थी अथवा क्या नेत्रो की भाग्य रेखा थी ? ॥६९॥

गन्धवंदत्ता के समान अन्य स्त्रियों का भी सौन्दर्य यथास्थान गद्य-पद्य में अकित किया गया है। सबके उद्धरण इस अस्पकाय लेख में देना सम्भव नहीं है।

तताटलेखाशकनेन्दु-निर्गचरमुघोरुधारैव घनत्वमाणता ।
 तदीयनासा द्विजरत्नसंहतेस्तुलेव कान्त्या जगदम्यतोत्त्रयत ॥६३॥ घर्म , सर्ग १

# जीवन्बर्यस्य की नेपण्य-रचना

ैतृतीय लम्भ के अन्त में विद्याघरों का राजा गरुडवेग, अपनी पुत्री गन्धर्वदस्ता का जीवन्घर कुमार के साथ पाणिग्रण करने के लिए समुद्यत है। विवाह के प्रारम्भ में होनेवाली नेपथ्य-रचना का प्रारम्भ गरुडवेग के द्वारा किये हुए मंगलस्नान से शुरू होता है।

विद्याघरों के राजा गरुडवेग ने आकर स्फटिक मिण के पीठ पर स्थित देव-दम्पतीतुल्य वधूवर का अपनी भुजारूपी सर्प के फणामिण के समान दिखनेवाले मिणमय कलशों से झरती हुई जलघाराओं के द्वारा अभिषेकमंगल—मागिलकस्नान पूर्ण किया। उस समय जलघारा की सफेदी हाथ के नाखूनों की कान्ति से दूनी हो रही थी और भुजारूपी वश से निकलनेवाले मोतियों के झरनों की सम्मावना बढा रही थी।

क्षीरसमुद्र के फेन-समूह के समान दिखनेवाले वस्त्रों को पहने हुए वे दोनों दम्पती अलकारगृह के मध्य में हीरकजिटत पीठ पर पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठाये गये। इन दोनों के शरीर स्वभाव से ही सुन्दर थे, यहाँ तक कि आमूषणों को मी सुशोभित करनेवाले थे, इसलिए उनमें आमूषण पहनाने का प्रयोजन केवल मगलाचार ही था, शोभा बढाना नहीं। अथवा मूषण-समूह की शोभा बढानेवाले उनके शरीर में जो आमूषण पहनाये गये थे वे केवल दृष्टिबोध को नष्ट करने के लिए ही पहनाये गये थे।

सर्वप्रथम उस खजनलोचना के शिर पर सखी ने वह सीमन्त—माँग निकाली थी जो कि मुख की कान्तिरूपी नदी के मार्ग के समान जान पड़ती थी और तदनन्तर उसपर उस नदी के फेनपुज के समान दिखनेवाली फूलो की माला पहनायी गयी थी। इसके मुखपर नीलमिण की वह वेंदी पहनायी गयी थी जो मुखरूपी चन्द्रमा के कलक-चिह्न के समान जान पड़ती थी और इसके पहचात् खांखों में अजन लगाया गया जो मुख पर आक्रमण करनेवाली आँखों की सीमान्त-रेखा के समान जान पड़ता था।

आभूषण पहनाने वाली ससी-जनो ने निम्बर्वदसा के कपोल पर जो मकरी का चिह्न बनाया था वह ऐसा सुशोभित होता था मानो 'यह कामदेव की पताका है' ऐसा समझकर साक्षात् कामदेव के पताका की मकरी ही आ पहुँची हो अथवा उसके कपोल-मण्डल के सौन्दर्य-सरोवर में जो युवकजनो के नेत्ररूपी पक्षी पड रहे थे उन्हें बाँधने के लिए विधाता ने एक जाल ही बना रखा हो।

१ पृष्ठ ६७-६८।

सामन्तं परिकण्य सञ्जनहश्चा वक्त्रप्रभानिम्नगा-मार्गाभ सुममालिकां च विद्ये तरफेनपुञ्जाधिताम् । आस्ये नीलललाटिका सहचरीवक्त्रेन्दुलक्ष्म्यामिला-मण्णोरञ्जनमाननाक्रमकृती सीमन्तरसामिव ॥/२॥

मृगनयनी गम्बर्गदत्ता के कपोलों पर कस्तूरी द्वारा विभिन्न पत्राकार रचना के बहाने केशो का प्रतिबिन्नि पट रहा या और वह अन्यकार के बक्बो के समान जान पछता था। साथ ही उसके कानों में जो दो कर्णफूळ पहुनाये गये में वे ऐसे सुक्षोजित हो रहे थे मानो अन्यकार के उन दो बच्चों को सीझदा से नष्ट करने के खिए दो सूर्य ही द्वा पहुँचे हो। फूलों से सुशोभित उसका केश-पाश ऐसा जान पडता था मानो जगत्त्रय की विजय के लिए प्रस्थान करनेवाले कामदेव का बायों से भरा तरकस ही हो। सखी के द्वारा बनायों हुई उसकी सर्पतुल्य वेणी ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो शरीर रूप कामदेव के घनुष की बोरी ही हो अथवा मुखकमळ की सुयन्च के लोभ से आयी हुई भ्रमरो की पंक्ति हो हो।

नहलायी हुई राजपुत्री पद्मा को उसकी सिखयो ने बडे हुई से प्रसाधनगृह के आँगन में आभूषण पहनाना शुरू किया ॥४०॥

क्षीर-सानर के तटपर स्थित चचल फेन के टुकड़ो के समाम कोमल वस्त्र से बेष्टित राजपुत्री ऐसी जान पडती थी मानो शरद्ऋतु की निर्मल मेघमाला से सुशोभित चन्द्रमा की रेखा ही हो अथवा फूलो से आच्छादित कल्पलता ही हो ॥४१॥

ैउसके चरण कमलों में जो होरों के नूपुर अपक रहे थे वे ऐसे जान पडते थे मानो नखरूपी चन्द्रमा की सेवा के लिए ताराओं की पक्ति ही उसके चरणों के समीप आयी हो। अथवा ऐसे जान पडते थे मानो यौवन रूपी लता के फूल ही झडकर नीचे आ पडे हो।।४२।।

उसके स्थूल नितम्बमण्डल पर सुशोभित कर-घनी ऐसी जान पहती थी मानो कामदेव की राजधानी का सुवर्णमय कोट ही हो, अथवा काम के खजाने को घेरकर बैठी सर्पिणी ही हो अथवा कामदेव के उद्यान की बाडी रूप कल्पलता ही हो।

<sup>3</sup>क्या यह हार है अथवा सब मनुष्यों के नेत्रों का आहार ही है ? अथवा इस कमल-लोचना के स्तनरूपी पर्वत से पडता हुआ झरने का प्रचार है ? अथवा स्तनरूपी

—<del>ल</del>म्भ ३.

२. पादाम्बुजोरलसित-हीरकनुपुरश्री-

राविर्वभूव नखचिन्दरसेबनाय।

तारावित पदसमीपगतेव तस्या-

स्तारुग्यवीरुध इवापतिता सुमालि, ॥४२॥ - लम्भ ४

३ हार कि वा सकलनयनाहार एवाम्बुजाह्या

यहा बहारुहणिरिपलन्निर्मरस्यैष पूर ।

किं बातस्या स्तनमुकुलयो कोमलधीमृणालो

भाति समैबं विशयवशत स्त्रीणनै प्रेह्म्यमाण ३४३३

१ तस्यः कपोललललितौ मृगनाभिवल्य-पत्रच्छलेन कचबृत्दसम किशोगै। द्वाग्माधितु रिषयुग किल कर्णशोभि ताटङ्कयुगमधिकं रुरुचे मृगाक्ष्या ॥४३॥

बुंकुकों का कोमलमृणाल है ? इस प्रकार संशय के वशीभूत हो स्त्रीजनो के द्वारा देखा गया बन्नका हार बहुत ही अधिक सुक्षोभित हो रहा था।

उसके नाक की मणि ऐसी जान पडती थी मानो मुखरूपी कमल के मध्य में
सुद्योभित पानी की बूँद ही हो अथवा नासारूपी वंश से गिरा हुआ श्रेष्ठ नूतन मोती
हो हो ॥४४॥

उसके स्तनों पर जो मकरी का चिह्न बना था वह निम्न प्रकार सहाय उत्पन्न कर रहा था—क्या यह कामदेव सम्बन्धी मन्त्र के बीजाक्षरों की पंक्ति हैं ? क्या उसकी विख्दावली हैं ? अथवा क्या स्तन-रूपी कमलों पर बैठनेवाली भ्रमरों की पंक्ति ही हैं ॥४५॥

#### राजा

अलंकार-चिन्तामणि के अनुसार नृप---राजा में निम्नाकित गुणो का वर्णन किया जाता है---

नृपे यश प्रतापाञ्चेऽसत्सिन्तिग्रहपालने ।
सिन्धिविग्रहयानादिशस्त्राम्यासनयक्षमा ॥२५॥
अरिषड्वर्गजेतृत्व धर्मरागो दयालुता ।
प्रजारागो जिगीषुत्व धर्मीदार्यगभीरता ॥२६॥
अविरुद्धित्रवर्गत्व सामादिविनियोजनम् ।
त्यागसत्यसदाशौचशौर्येश्वर्योद्धमादय ॥२७॥—प्रथम परिच्छेद

राजा में, यश, प्रताप, आज्ञा, दुष्टिनग्रह, सदनुग्रह, सिन्ध, विग्रह, युद्ध के लिए प्रस्थान, शस्त्राम्यास, भय, क्षमा, काम, क्रोध आदि छह अन्तरग शत्रुओ को जीतना, धर्मराग, दयालुता, प्रजा के साथ स्नेह, जीत की इच्छा न होना, धीरता, उदारता, गम्भीरता, त्रिवर्ग का निर्विरोध पालन करना, साम-दान, दण्ड आदि उपायोका प्रयोग करना, त्याग, सत्य, सदा निर्लोभ रहना, शूरता, ऐश्वर्य और उद्यम आदि गुणो का वर्णन होता है।

धर्मशर्माम्युदय में राजवर्णन का प्रसंग द्वितीय सर्ग (१-३४) और चतुर्थ सर्ग (२६-४०) में आया है। दोनो ही स्थानो पर किववर हिरचन्द्र ने अलकारचिन्तामणि में प्रदिश्ति गुणो का अच्छा समावेश किया है। उदाहरण के लिए राजा महासेन की शूरता का वर्णन देखिए। यहाँ शूरता के साथ सुरूपता का भी श्लेष द्वारा सुन्दर अकन हुआ है—

नासामणिर्वक्तप्रयोजमध्यविभासुरो यं जलिक्दुरेव ।
 आहोस्विदस्या नवमौक्तिक कि नासास्थ्यवशाइ गलित गरिष्ठस् ॥४४॥

२ कि काममन्त्रश्रीजालि कि वा तद्दविरुदावलि । किचित्कुचान्जभूङ्गालिमकरी संशय व्यथात् ॥४४॥

गतेऽपि दृग्गोचरमत्र शत्रमः स्त्रियोऽपि कदर्यमपत्रपा<sup>र</sup> दधु. । किमञ्जूतं तद्वृत्वेपञ्चसायके सदद्वन्त्वन्त्रसमताः अलात् ॥२-२॥

इस राजा के विश्वते ही शत्रु अहकार-रिहत हो जाते थे और स्त्रियाँ काम से पीडित हो जाती थी। शत्रु सवारियाँ छोड देते थे और स्त्रियाँ छज्जा लो बैठती थीं। जब दिलने में ही यह बात थी तब पाँच बाजों के धारण करने पर युद्ध में आये हुए शत्रु क्षणभर में भाग जाते थे इसमें क्या बारुवर्य था? इसी प्रकार जब यह राजा स्वयं पचसायक—काम को घारण करता था तब स्त्रियाँ समागम के रस को प्राप्त होकर क्षणभर में द्वीभृत हो जाती थी इसमें क्या बारुवर्य था?

दिग्विजय के लिए प्रयाण का वर्णन देखिए--

न केवल दिग्विजये चलच्चमूभरभ्रमद्भूबलयेऽस्य जङ्गमै । श्रिताहितत्राणकलङ्कराङ्कर्तरिव स्थिरैरप्युदकम्पि भूषरै ॥२–३॥

चलती हुई सेना के भार से जिसमें समस्त भूमण्डल किम्पत हो रहा है ऐसे महाराज महासेन के दिग्विजय के समय केवल जगम भूधर—राजा ही किम्पत नही हुए ये किन्तु शरणागत शत्रुओं की रक्षारूप अपराध से शकित हुए स्थिरभूधर—पर्वंत भी किम्पत हो उठे थे।

तदा तुदुत् ङ्गतुरङ्गमक्रमप्रहारमण्जन्मणिशाड् कुसहिताम् ।

न भूरिवाघाविघुरोऽप्यपोहितु प्रगत्भतेऽद्यापि महीमहीश्वर ।।६।।—सर्ग २ उस समय राजा महासेन के ऊँचे-ऊँचे घोडो की टापो के प्रहार से घँसती हुई मणिरूपी कील में पृथिवी मानो खचित हो गयी थी, यही कारण है कि घोषनाग भारी बाधा से दूखी होने पर भी उसे अब तक छोडने में असमर्थ बना है।

उक्त दोनों रलोको में भाषा का प्रवाह भी द्रष्टव्य है, आगे राजा महासेन के यश का वर्णन देखिए कितना मनोहारी है ?

> कुलेऽपि कि तात तवेद्शी स्थितिर्यंदात्मजा श्रीनं सभास्वपि त्यजेत् । तदक्कुलीलामिति कीर्तिरीर्ध्यमा ययावुपालक्ष्युमिवास्य वारिधिम् ॥२-५॥

हे तात । क्या तुम्हारे भी कुल में ऐसी रीति है कि पृत्री—लक्ष्मी सभाओं में भी उनके गोद की क्रीडा को नहीं छोड सकती। ऐसा उलाहना देने के लिए ही मानो इस राजा की कीर्ति समुद्र के पास गयी थी।

इसी से प्रभावित अन्य कवि का भी सुयश-वर्णन देखिए--लग्नं रागावृताङ्गधा सुदृढमिव ययैवासियष्टघारिकण्ठे मातङ्गानामपीहोपरि परपुरुपैर्या च दृष्टा पतन्ती।

१ कं दर्पमिति छेद , पक्षे कंदर्प कामस्।

२ न विद्यते पत्रपं श्रेष्ठ-वाहनं येषां ते पक्षे अपगता-नष्टा त्रपा-लज्जा यासां ता ।

३ धृता पञ्च सायका पञ्चषड् वा वाणा येन स , पक्षे धृत पञ्चसायक कामी येन स ।

४ सगरै युक्के संगता मिलिताः, पसे सक्के रस' सक्करस तस्, गता प्राप्ता ।

तत्सक्तोऽयं न किंचिड् गणयति विदित्त तेऽस्तु तैनास्मि वत्ता
मृत्येभ्य श्रीनियोगाद् मिद्दपुमिति यतैवाम्बुचि यस्य कीर्तिः ॥
निक्रनाकित इलोक में राजा के सुवश के साथ धानु के अपयक्ष का वर्णन भी
देखिए कितना मनोहारी हुआ है—

जगत्त्रयोत्तंसितभासि तद्यश समझपीयूषमयूखमण्डले ।
विजूम्भमाण रिपुराजवुर्यशो सभार तुच्छेतरलाञ्छनच्छितम् ।।२२॥—सर्ग २
त्रिभुवन को अलकृत करनेवाले उस राजा के यशरूपी पूर्णचन्द्रमा के बीच
शत्रुओ का बढता हुआ अपयश विशाल कलक की कान्ति को धारण कर रहा था।

प्रताप का वर्णन देखिए---

वमप्तमन्द रिपुवर्मयोगत स्फुलिङ्गजालं तदसिस्तदा बभौ । वपन्निवामृग्जलसिक्तसंगरक्षितौ प्रतापद्गमबीजसततिम् ॥२–२३॥

शत्रुओं के कवचों का ससर्ग पाकर बहुत भारी चिनगारियों के समूह को उगलता हुआ उस राजा का कृपाण उस समय ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो खूनरूपी जल से सिची हुई युद्ध की भूमि में प्रतापरूपी वृक्ष के बीजों का समूह ही बो रहा हो।

दूरात्समुत्तसितशासनोरुसिन्दूरमुद्रारुणभालमूला । यस्य प्रतापेन नृपा कचाग्रक्वष्टा इवाजग्मुरुपासनाय ॥३९॥ — सर्ग ४

जिनके ललाट का मूलभाग सिन्दूर की मृदा से लाल-लाल हो रहा है ऐसे राजा लोग आज्ञा शिरोधार्य कर दूर-दूर से इसकी उपासना के लिए इस प्रकार चले आते थे मानो इसका प्रताप उनके बाल पकड उन्हें खीच-खीचकर हो ले आ रहा हो।

भोदार्य गुण का वर्णन देखिए--

उदर्भवक्रा विनितास्वभावतो विभाव्य विश्वम्भमधारयिन्तव । व्यशिश्रणदैरिकुलाद्बलाहृता स्वसमतेम्यो बहिरेव सिश्यम् ॥२-२०॥ यह लक्ष्मी स्त्री जैसा स्वभाव रखती है अत फलकाल में कुटिल होगी—ऐसा विचारकर विश्वास न करता हुआ वह राजा शत्रुओ के कुल से हठपूर्वक लागी हुई लक्ष्मी को बाहर ही अपने मित्रो को दे देता था।

प्रयच्छता तेन समीहितार्थाञ्चन निरस्ताधिकुटुम्बकेम्य ।
व्यर्थीभवत्यागमनोरथस्य चिन्तामणेरेव बभूव चिन्ता ॥४-३८॥
यतश्च यह राजा सबके लिए इच्छानुसार पदार्थ देता था अत याचको के
समूह से खदेडी हुई चिन्ता केवल उस चिन्तामणि के पास पहुँची थी जिसके दान के
मनोरथ याचक न मिलने से व्यर्थ हो रहे थे।

राजा की श्रुतपारदिशता का वर्णन देखिए—
तत श्रुताम्भोनिधिपारदृश्वनो विशङ्कमानेव पराभव तदा।
विशेषपाठाय विभृत्य पुस्तकं कराम्न मुञ्चल्यधूनापि भारती ॥२-१६॥

उस समय शास्त्रकर्णी समुद्र के पारवर्की राजा महासेन से पराभव की आशंका करती हुई सरस्वती ने विशेष पाठ के लिए ही मानो पुस्तक अपने हाथ में ली थी पर उसे अब भी नहीं छोडती ।

श्रुत, शील, बल बीर बीदार्य का एकत्र समावेश देखिए—
श्रुतं च शीलं च बलं च तत् त्रयं स सर्वदीदार्यगुणेन संदधत् ।
चतुष्कमापूरयति स्म दिग्जयप्रवृत्तकीर्ते प्रथमं सुमङ्गलम् ॥२–१८॥

वह राजा श्रुत, शील और बल इन तीनों को सदा उदारतारूपी गुण से युक्त रखता था मानो दिग्विजय में प्राप्त हुई कीर्ति के लिए मंगलरूप चौक ही पूरा करता था। ऐश्वर्य का वर्णन देखिए—

> अन्ये भियोपात्तपयोधिगोत्रा क्षोणीभुजो जग्मुरगम्यभावम् । लक्ष्मीस्ततो वारिधिराजकन्या तमेकमेवारमपति चुकार ॥४--२८॥

जब अन्य राजा भय से मागकर समुद्र और पर्वतों में जा छिपे (पक्ष में समुद्र का गोत्र स्वीकृत कर चुके) अत अगम्य भाव को प्राप्त हो गये (कही भाई के साथ भी विवाह होता है?) तब समुद्रराज की पुत्री लक्ष्मी ने उसी एक दशरथ राजा को अपना पति बनाया था। तात्पर्य यह है कि वह लक्ष्मी का अदितीय पति होने से अत्यिचिक ऐश्वर्यवान् था।

#### देवसेना

घर्मजिनेन्द्र का जन्माभिषेक करने के लिए सुमेरु पर्वत पर जानेवाली विक्रिया-विमित देवसेना में कविवर हरिचन्द्र ने धर्मशर्माम्युदय के सप्तम सर्ग में गजो और अस्वो का जो स्वभावोक्ति रूप वर्णन किया है वह शिशुपालवष्ठ के गजाश्व वर्णन से कही अधिक आकर्षक बन पड़ा है। पाण्युक वन में स्थित ऐरावत हाथी का वर्णन देखिए—

> हरेद्विपो हारिहिरण्यकक्ष क्षरन्मदक्षालितभैलग्युङ्ग । वभौ तडिद्वण्डविहारसार शरत्तडित्वानिव तत्र वर्षन् ॥३९॥

जिसके गले में सुवर्ण की सुन्दर मालाएँ पड़ी है और जिसके झरते हुए मद से सुमेरु पर्वत का शिक्षर घुल रहा है ऐसा ऐरावत हाथी उस पर्वत पर इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो विजलों के सचार से श्रोष्ठ वरसता हुआ शरद् ऋतु का कादल ही हो।

हाथियो के मदजल का वर्णन देखिए— हिरण्यभूभृद्द्विरदैस्तवानी मदाम्बुधारास्तिपितोत्तमाञ्ज । स दृष्टपूर्वोऽपि सुरासुराणामजीजनस्कज्जल-शैलकाञ्चाम् ॥४३॥

हाथियों ने अपने मदजल की घारा से जिसका शिखर तर कर दिया था ऐसा बह सुवर्णीयरि - सुमेर यद्यपि पहले का देखा हुआ था तथापि उस समय सुर और असुरों को कज्जल गिरि की शका उत्पन्न कर रहा था।

हाबियो की मदवर्षा और घोडों की टापों के उत्पतन-पतन का सम्मिलित वर्णन देखिए---

मदाञ्जनेनालिखिता गजेन्द्रै सहेषमृत्सिप्तखुराष्ट्रद्धाः । हया किलोच्चार्यशिलास् जैनीमिहोत्किरन्ति स्म यशःप्रशस्तिम् ॥४४॥

पर्वत की शिलाओं पर हाथियों का मद फैला या और घोडे हिनहिनाकर उन-पर अपनी टापें पटक रहे थे जिससे ऐसा जान पडता था मानो हाथियों के द्वारा मदरूपी अजन से लिखी हुई जिनेन्द्रदेव की कीर्तिगाथा को घोडे उत्पर उठायी हुई टाप-रूपी टौकियों के द्वारा जोर-जोर से उच्चारण कर उकीर ही रहे हैं।

घोडो की टापी के पड़ने से उछलते हुए तिलगों का वर्णन देखिए कितनी विचित्र कल्पना से ओत-प्रोत हैं—

> दृढैस्तुरङ्गाग्रखुरप्रहारैरिहोच्छलन्तो ज्वलनस्फुलिङ्गा । बर्भावभिद्येव मही विभिन्नफणीन्द्रमौकेरिव रत्नसङ्घा ॥४७॥

घोडों के अगले खुरों के कठोर प्रहार से जो अग्नि के तिलगे उछट रहे ये वे ऐसे जान पडते थे मानो खुरों के आघात ने पृथिवी का भेदन कर शेषनाग का मस्तक ही विदीर्ण कर दिया हो और उससे रत्नों के समूह ही बाहर निकल रहे हो।

हाथी की जलावगाहन-लीला देखिए---

विलासवत्या सरित प्रसङ्गमवाप्य विस्फारिपयोधराया । गजो ममज्जात कुतोऽथवा स्यान्महोदय स्त्रीव्यसनालसानाम् ॥५८॥

विलास-पक्षियों के सचार से युक्त (पक्ष में हावभाव से युक्त तथा विस्फारि-पयोधर—विशाल जल को घारण करनेवाली (पक्ष में स्थूल स्तनों को घारण करनेवाली) नदी का (पक्ष में स्त्री का) समागम पाकर हाथी डूव गया सो ठीक ही है क्योंकि स्त्रीलम्पट पुरुष का महान् उदय कैसे हो सकता है?

घोडो का भूमि पर लोटना तथा नदी से उनका बाहर निकलना कितना कौतुकोत्पादक है—

> इतस्ततो लोलनभाजि वाजिन्यभिच्युता. फेनलवा विरेजु । तदज्ञसङ्गत्रृटितोरुहारप्रकीणमुक्ताप्रकरा इवोर्ब्या ॥६३॥

जब घोडा इघर-उघर लोट रहा था तब उसके मुख से कुछ फेन के टुकडे निकलकर पृथिवी पर गिर गये थे जो ऐसे जान पडते थे मानो उसके शरोर के ससर्ग से पृथिवी-रूपी स्त्री के हार के मोती ही टूट-टूटकर विखर गये हो।

नदान्मिलच्छैवलजालनीला निरीयुराक्रम्य पयस्तुरङ्गाः । दिनोदये व्योम समुत्पतन्त पयोधिमध्यादिव हारिदश्वाः ॥६४॥

जिस प्रकार प्रभात समय आकाश की और जानेवाले सूर्य के हरे-हरे घोडे समुद्र के मध्य से निकलते हैं उसी प्रकार शरीर पर लगे हुए शेवाल-दल से हरे-हरे दिखनेवाले घोडे पानी चीरकर नदी के बाहर निकले। इसी प्रसंग में रणों और वैकों की सेना का भी संक्षित वर्णन हुना है। रणों का वर्णन देखिए--- '

समन्ततः काञ्चनभूमिमागास्तया रचैक्चुसुविरे सुराष्ट्राम् । यथा विवस्यक्रयनेमियारा पचेऽक्ष्यस्थापि मतिष्ममोऽभूत् ॥४८॥ देवों के रखों ने सुवर्ण-भूमि-प्रदेशों को चारों खोर से इस प्रकार चूर्ण कर दिया था कि जिससे सूर्यरच के मार्ग में बक्षण को भी श्रम होने लगा था।

बैल के वर्णन में स्वभावोक्ति देखिए---

नितम्बमान्नाय मदादुदञ्चिक्छरःसमाकुञ्चित-फुल्लघोणम् । अनुव्रजन्तं चमरीं महोक्षमिहारणत्कष्टमहो महेशः ॥४९॥ भाव स्पष्ट है ।

## सुमेद

जैन-मान्यता के अनुसार जम्बुद्वीप के सात क्षेत्र हैं--१. भरत, २ हैमवत, ३ हरि, ४ विदेह, ५ रम्यक, ६. हैरण्यवत और ७ ऐरावत । वर्तमान में उपलब्ध मुभाग भरतक्षेत्र का ही एक भाग है। उपर्युक्त सात क्षेत्रों का विभाग करनेवाले हिमवान, महाहिमवान्, निषष, नील, रिक्स और शिखरी ये छह कुलावल हैं। ये छही कुलावल पूर्व से पश्चिम तक लम्बे माने गये हैं तथा इनके दोनों छोर जम्बुद्दीप को घेरकर स्थित लवण-समुद्र में घुसे हुए हैं । विदेह क्षेत्र के बीच में सुमेर पर्वत है । मेर, सुमेर, हेमाद्रि, रत्नसान, सरालय बादि उसके नाम संस्कृत-साहित्य में प्रसिद्ध हैं। सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि ज्योतिर्विमान उसी मेरु की प्रदक्षिणा देते हुए आकाश में धुमते हैं। निषघ कुलाचल का रग लाल है। इसी निषध कुलाचल को भारतीय साहित्य में प्वीचल या उदयाचल कहा जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त इसी पर्वत के पूर्व और पश्चिम भाग में होते हैं। प्रात काल और सायकाल सूर्य की किरणें जब उस पर्वत पर पडती हैं तब आकाश में लाल प्रभा फैलती है। इसी निषधाचल के आगे विदेह क्षेत्र है। मुमेरपर्वत एक लाख योजन ऊँचा बताया जाता है। उस पर समान धरातल से लेकर ऊपर की ओर क्रम से भद्रशालवन, नन्दनवन, सौमनसबन और पाण्डुकवन ये चार वन हैं। सबसे ऊपर जो पाण्डुक वन है उसकी चारों विदिशाओं में चार पाण्डुक शिलाएँ हैं। उनमें ऐशान दिशा की पाण्डुक बिला पर भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए तीर्थंकर का जन्मा-भिषेक सम्पन्न होता है। यह अन्मानिषेक देवों के द्वारा सम्पन्न होता है। उन देवों में सौधर्मेन्द्र प्रमुख रहता है।

यत्त्व धर्मनाथ, पण्डक्ष्वें तीर्थकर थे अत देव लोग अभिषेक के लिए उन्हें सुमेर पर्वत पर ले गये। इसी प्रसंग में धर्मधर्माम्युदय के सप्तम सर्ग में सुमेर पर्वत का वर्णन आया है। कवि हरिचन्द्र जी ने साहित्यिक विधाओं की रक्षा करते हुए सुमेर पर्वत का बहुत सुन्दर वर्णन किया है। उस सन्दर्भ के दो चार खोक देखिए—

समःकुलस्तानदमन्तकोकः चिमा किमुण्येत्रिकवातस्यो से । इत्यस्य रोवाददणान्जनेनं भूवाम्युदस्तास्यमिवेक्षणाय ॥२१॥

सुमेर पर्वत क्या था ? मैंने अमन्तलोक—पाताल लोक ( पक्ष में अवन्त जीवों का लोक ) को तो नीचे कर दिया फिर यह त्रिदशालय स्वर्ग ( पक्ष में, तीनगुणित—वश—तीस जीवों का घर ) लक्ष्मी द्वारा मुझसे उच्च उत्कृष्ट (पक्ष में, ऊपर) क्यों है ? इस प्रकार स्वर्ग को देखने के लिए पृथिवी के द्वारा उठाया हुआ मानो मस्तक ही था। उस सुमेर पर्वत पर जो लाल-लाल कमल वे वे मानो क्रोध से लालिमा को घारण करने वाले नेत्र ही थे।

परिस्फुरत्काञ्चनकायमाराद्विमानरीवासरयोर्भ्रमेण ।

विडम्बयन्तं नवदम्पतीभ्या परीयमाणानलपुञ्जलीलाम् ॥२२॥

उस सुमेर पर्वत का सुवर्णमय शरीर चारो ओर से चमचमा रहा था और दिन तथा रात्रि उसकी प्रदक्षिणा दे रहे थे इससे ऐसा जान पडता था मानो नवीन दम्पती के द्वारा परिक्रम्यमाण—प्रदक्षिणा दिये जाने वाले अग्निसमूह की शोमा का अनुकरण ही कर रहा हो।

मरुद्ष्वनद्वंश्वमनेकतालं रसालसभावित-मन्मयेलम् । भृतस्मरातङ्क्रीमदाश्रयन्तं वन च गानं च सुराङ्गनानाम् ॥३०॥

वह पर्वत मानो काम का झातक धारण कर रहा था अत जिसमें वायु द्वारा वंश शब्द कर रहे हैं, जिसमें ताड के अनेक वृक्ष लग रहे हैं, और जिसमें आम्र वृक्षों के समीप मदन तथा इलायची के वृक्ष सुशोभित हैं ऐसे वन का, एव जिसमें देव लोग बांसुरी बजा रहे हैं, जो ताल से सहित है, रस से खल्स है, और कामवर्धक गीतवन्ध-विशेष से युक्त है ऐसे देवागनाओं के गान का झाश्रय लिये हुए था।

विशालवन्तं चनदानवारि प्रसारितोद्दामकराग्रदण्डम् । उपेयुषो विमाजपुङ्गवस्य पुरो दथान प्रतिमल्ललीलाम् ॥३२॥

वह सुमेर पर्वत, सन्मुख बाने वाले ऐरावत हाथी के बागे उसके प्रतिपक्षी की क्षोमा धारण कर रहा था, क्योंकि जिस प्रकार ऐरावत हाथी विशालदन्त—बहे-बहे दाँती से गुक्त था उसी प्रकार वह पर्वत भी विशालदन्त—बहे-बहे तट अथवा बहे-बहे चार गजदन्त पर्वतो से गुक्त था, जिस प्रकार हाथी धनदानवारि—अत्यधिक मदजल से सहित था उसी प्रकार वह पर्वत भी धनदानवारि—बहुत भारी देवो से गुक्त था, और जिस प्रकार ऐरावत हाथी अपने उत्कट कराग्रदण्ड—धुण्डाग्रदण्ड को फैलाये हुए था उसी प्रकार वह पर्वत भी अपने उत्कट कराग्रदण्ड को फैलाये हुए था।

जिनागमे प्राज्यमणिप्रभाभि प्रभिन्नरोमाञ्चमिव प्रमोदात् । समीरणान्दोन्नदबाळतालेर्मुजैरिबोल्लासितलास्यलीलम् ॥३५॥

वह पर्वत उत्तमोत्तम मिणयो की किरणों से ऐसा जान परता था मानो जिनेन्द्र भगवान् का आगमन होनेवाला है जतः हर्ष से रोमाचित ही हो रहा हो और वायु से हिलते हुए बन्ने-बड़े ताड़ कृतों हे ऐसा बान बड़वा का सानी मुकाएँ उठाकर मूख की कीका ही प्रकट कर रहा हो।

वर्षसमीव्युदय में यह सुनेक्वर्णन सप्तम सर्ग के २० के केक्ट्र ६७ वर्णक तक व् अभिक्यास है। इस वर्णन में कवि ने उपमा, स्थक, क्लेब, समासीक और सर्विता अलंकारों का अच्छा चमरकार विस्तास है।

# भीरसमुद्र

जन्माभिषेक का जरू काने के लिए जब देवपंक्तियाँ क्षीरसमुद्ध के तट पर पहुँचीं तब उसकी सबदात आमा और जेरकर खड़ी हुई हुरी-भरी बुक्कक्की को देख उनका मन प्रसन्न हो गया। सबकी दृष्टि समुद्र पर जा रुकी, उसी समय बचन-रचना में चतुर एक पालक नाम का हास्यप्रिय देव समुद्र की सुषमा का वर्णन करने छगा। यह वर्णन वर्मक्षमियुवय के अष्टम सर्गीय १२-२६ रुलोकों में पूर्ण हुआ है। मालिनी सन्द ने उसकी क्षोधा बढ़ायी है। उदाहरण के छिए कुछ पद्य देखिए—

अभिनवमणिमुक्ताशह्वशुक्तिप्रवास्त्र-

प्रमृतिकमतिकोलैर्दर्शयन्नुमिहस्तैः।

जडजठरतयैक्षि व्याकुलो मुक्तकच्छः

स्यविरवणिगिवाग्रे स्वर्गिभिः क्षीरसिन्धः ॥१२॥

देवो ने अपने आगे वह कीरसमुद्र देखा जो ठीक उस नृद्ध व्यापारी के समान जान पडता था जो कॉपते हुए तर्रंग-रूप हाथों से नये-नये मिंग, मोतो, शक्ष, सीप तथा मूँगा आदि दिखला रहा था, स्यूल पेट होने से जो व्याकुल था (पक्ष में—जलगुक्त हीने से पिक्षयो द्वारा व्यास था) और इसी कारण जिसकी काँछ खुल गयी थी (पक्ष में, जिसका जल छलक-छलककर किनारे से बाहर जा रहा था अथवा किनारे पर जिसनें कछओं को छोड रखा था।

उपचितमतिमात्र वाहिनीनां सहस्रैः
पृथुकहरिसमूहैः क्रान्तदिक्यक्रवालम् ।
अकलुषतरवारिकोडमञ्जन्महीधं

मृपीमव विजिगीवुं मैनिरे ते पयोधिम् ॥१३॥

देवो ने उस समुद्र को विजयामिलावी राजा की तरह माना था। क्योंकि जिस प्रकार विजयामिलावी राजा हवारों वाहिनियो —सेनाओं से युक्त होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी हजारों वाहिनियों —निवयों से युक्त था, जिस प्रकार विजयामिलावी राजा पृषुल-हरिसमूह —स्यूलकाय घोड़ों के द्वारा विङ्मण्डल को व्याप्त करता है उसी प्रकार वह समुद्र भी पृथुलहरिसयूह —वड़ी-बड़ी लहरों के समूह से विङ्मण्डल को व्याप्त कर रहा था और जिस प्रकार विजयामिलावी राजा अकलुवतरवारिकोडमञ्जनमहीध —अपनी उजलबल तकवार के मध्य से अनेक राजाओं का खण्डन करनेवाला होता है उसी प्रकार

बह समुद्र भी अकलुषतर-वारिकोडमण्डल्महोझ---अत्यन्त निर्मल जल के मध्य में अनेक पर्वतों को निमन्त करनेवाला या।

सीरसमुद्र की रुहरें उत्पर उठकर नीचे धातीं, इस स्वामाविक वर्णन में देखिए कवि की प्रतिमा कितनी साकार हुई है—

नियतमयमुदश्चदी चिमालाछलेनो-

**फ्छलति जलदमार्गे ज्ञातजैनाभिषेक. ।** 

तदनु जहतयोच्चैनिधरोढु समर्थ

पतित पुनरमस्तात्सागर कि करोतु ॥१६॥

निश्चित ही यह समुद्र जिनेन्द्र भगवान् के अभिषेक का समय जानकर उछलती हुई तरंगों के छल से आकाश में छलाग भरता है परम्तु स्यूलता के कारण (पक्ष में, अलहपता के कारण) उत्पर चढ़ने में असमर्थ हो पुन नीचे गिर पडता है। बेचारा क्या करे?

क्षीरसमुद्र की सफेदी का कारण क्या है ? इसमें कवि की कल्पना देखिए-

प्रशमयितुमिवाति दुर्वहामीवंवह्ने -

र्यद्विरजिन चान्द्रीः शीलयामास भासः।

तदयमिति मलिमें क्षीरसिन्धुर्जनाना-

मजिन हृदयहारी हारनीहारगौर. ॥१७॥

मेरा तो ऐसा घ्यान है कि यत इस क्षीरसमुद्र ने वडवानल की तीत्र पीडा को शान्त करने के लिए रात्रि के समय चन्द्रमा की किरणो का अत्यधिक पान किया था इसलिए ही मानो वह मनुष्यों के हृदय को हरनेवाला हार और बर्फ के समान सफेद हो गया है।

तरगो का गर्जन क्यो हो रहा था इसमें कवि की युक्ति देखिए-

दिरदत्त त्तुरङ्गश्री सुधाको स्तुभाद्या

कति कति न ममार्थी हुन्त धूर्तैर्गृहीता.।

इति मुहूरयमुवी ताडयन्नूमिहस्तै-

र्प्रोहिल इव विरावे सागरो रोरवीति ॥१८॥

ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, उच्चे श्रवा घोडा, लक्ष्मी, अमृत तथा कौस्तुभमणि आदि मेरे कौन-कौन पदार्थ इन धूलों ने नहीं छीन लिये हैं? इस प्रकार तरगरूप हाथों के द्वारा पृथ्वी को पीटता हुआ यह समुद्र पागल की भौति पक्षियों के शब्द के बहाने मानो रो ही रहा है।

इसी प्रकार लहरों में उतराते हुए असस्य शंख, जल लेने के लिए आकाश में स्थित श्यामल घन, घेरकर खड़े हुए हरे-भरे वृक्ष और आती हुई निदयों आदि के वर्णन में किन ने जो विभुता प्राप्त की है वह आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली है। क्षीरसमृद्ध के इस कवित्वपूर्ण वर्णन के सामने रघुर्वश के नवीदता सर्ग में महाकि कालिदास की समुद्र-वर्णन पौराधिक और वस्तुवर्णन-वैसा प्रतीत होता है।

### विन्ध्यगिरि

भारतीय वर्षतो में हिमालय के बाद दूसरा नम्बर विक्यिपिर का है। यह भी भारत के मध्य में पूर्व से पश्चिम तक लम्बा है। विदर्भ देश को जाते समय युवराज धर्मनाथ ने इस पर्वत पर सेना का पड़ाव किया था। हरी-भरी वृक्षावकी और काली-काली चट्टानों से इस पर्वत की शोभा निराली थी। कवि की भाषा में यह पर्वत प्राणियों के लिए अगम्यरूप था अर्थात् वे इसके वास्तविक रूप का दर्शन नहीं कर सकते थे।

महाकाव्य के लक्षणानुसार महाकाव्य में कोई एक सर्ग नानावृत्तमय होता है। अतः दशम सर्ग की रचना कवि ने उपजाति, मन्दाक्रान्ता, मालिक्की, वसन्दितिलका, पृथ्वी, वशस्य, मुजगप्रयात, हुतविल्लिन्बत, दोधक, इन्द्रवशा, प्रमिताक्षरा, लिलता, विपरीता-ख्यातकी और शार्दूलविक्रीडित इन चौदह वृत्तों में की है। एक-एक वृत्त के अनेक क्लोक हैं। समूचे सर्ग में ५७ लोक हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा, भ्रान्तिमान्, समासीक्ति, रूपक, विरोधाभास, अर्घापत्ति आदि अनेक अर्घालकारों तथा अनुप्रास और प्रमुखतया यमक इन दो शब्दालकारों से समस्त सर्ग को अलक्कत किया गया है।

ऐसा लगता है कि यह विन्ध्यगिरि का वर्णन यद्यपि शिशुपाल-वध के रैवतक गिरि से प्रभावित है तथापि इसकी कोमलकान्त-पदावली और मनोहारी अर्थविन्यास अपना पृथक् स्थान रखता है। मगवान् धर्मनाथ का प्रगाढ़ मित्र प्रभाकर इस पर्वत की सुषमा का वर्णन करता है और मगवान् सतृष्ण नेत्रो से उसे देख रहे है। प्रभाकर कह रहा है कि हे प्रभो ! यह पृथ्वोधर—पर्वत, किसी राजा के समान जान पडता है। यथा—

भनेकसुरसुन्दरीनयनविल्लभोऽयं दधन् मदान्धघन-सिन्धुरभ्रमधिः सहस्राक्षताम् । महागहनभक्तितो मुकुलिताग्रभास्वत्करः

पुरस्तव पुरन्दरद्युतिमुपैति पृथ्वीधरः ॥१७॥

यह पृथ्वीछन्द है तथा पृथ्वी का नाम इसमें आया हुआ है। रलोक का अर्थ इस प्रकार है—

यह पर्वत खाषके आगे ठीक इन्द्र की शोमा घारण कर रहा है क्योंकि जिस प्रकार इन्द्र स्वामी होने के कारण समस्त देवांगनाओं के नेत्रों को प्रिय है उसी प्रकार यह पर्वत भी सुरतयोग्य सुम्दर स्थानों से युक्त होने के कारण देवागनाओं के नेत्रों को प्रिय है—जानन्द देनेवाला है। जिस प्रकार इन्द्र मदोन्मत्त मेथरूपी हाथी द्वारा भ्रमण करने की अभिलावा रखता है उसी प्रकार यह पर्वत भी मदोन्मत्त बत्यिक हाथियों के भ्रमण की अभिलावा से युक्त है—इसपर मदोन्मत हाथी बूमने की इच्छा रखते हैं। विश्व प्रकार इन्द्र सहस्राक्षता—हवारों बहेड़े के वृतों के वस्तित्व को वारण करता है उसी प्रकार यह पर्वत भी सहस्राक्षता—हवारों बहेड़े के वृतों के वस्तित्व को वारण करता है और जिस प्रकार इन्द्र महागहन भनित से—तीत्र भनित की विश्वकता से मुकुलिताय-भास्यत्कर—अपने देवीप्यमान हाथों को कमल की वाँड़ी के आकार करके स्थित रहता है उसी प्रकार यह पर्वत भी महागहन भनितसे—वस्त्रान्त वन की रचना से मुकुलिताय-मास्यत्कर—सूर्य की वस्रकिरणों को सकौचित करनेवाला है।

यहां श्लेषानुप्राणित उपमा का रूप कितना निसरा हुआ है, यह दर्शनीय है। समासोषित का चमत्कार देखिए---

प्रकटितोरुपयोषरबम्धुगः सरसचन्दनसौरभशास्त्रिनीः । मदनबाणनणाङ्कितविग्रहो गिरिरयं भवते सुभगास्त्रटीः ॥२२॥

जिस प्रकार मदनवाणगण—कामबाणों के समूह से चिह्नित करीरवाला मनुष्य, उठे हुए स्थूल स्तनो से सुन्दर एवं सरस चन्दम की सुगन्धि से सुशोमित सौभाग्यशाली स्त्रियों का आलिंगन करता है उसी प्रकार यह पर्वत भी यत मदनवाणो—कामबाणों के समूह से (पक्ष में, मेनार और बाणवृक्षों के समूह से) चिह्नित था अत. उठे हुए विशाल वयोषरों—स्तनों (पक्ष में मेथों) से सुन्दर एवं सरस चन्दन की सुगन्धि से सुशोभित मनोहर तिटयों का आलिंगन कर रहा है।

यहाँ विशेषणसाम्य के कारण पर्वत में नायक और तिटियों में नायिका का व्यवहार आरोपित किया गया है।

यह वर्णन शिशुपाल-वध के निम्नांकित क्लोक से सुन्दर बन पड़ा है क्योंकि इसमें रैवतक गिरि को कामुकता को सूचित करनेवाला कोई विशेषण नहीं है जबकि धर्मशर्मान्युदयकार ने विन्ध्यगिरि की कामुकता को प्रकट करनेवाला 'मदनबाणगणाङ्कित-विग्रह' विशेषण दिया है।

अयमतिजरठा प्रकामगुर्वीरलघृविलम्बिपयोषरोपरुद्धाः । सततमसुमतामगम्यरूपा परिणतदिक्करिकास्तटीविमर्ति ॥२९॥—शिशु , सर्ग ४ कुछ यमक की छटा देखिए—

न वप्रे नवप्रेमवद्धाः भ्रमन्ती स्मरम्ती स्मरं तीव्रमासाद्य भर्तुः । क्षणाबीक्षणाबीका बाष्पं वमन्ती बक्षां का बक्षाङ्कामिहान्त्रेति न स्त्री ॥२१॥

हे नाथ । यहाँ नये प्रेम से बँघी, शिखर पर घूमती, काम की तीव्र बाधावश पति का स्मरण करती तथा नेत्रों से क्षण एक में अश्रु बहाती हुई कीन-सी स्त्री दशमी— सून्युदशा को प्राप्त नहीं होती ?

> मन्दाक्षमन्दा क्षणमत्र तावज्ञन्यापि न न्यापि मनोभवेन । रामा बरा मावनिरन्यपृष्टवच्या नवस्वानवशा न यावत् ॥३६॥

शोभासम्पन्न, रूजीसी, नवीन उत्कृष्ट स्त्री इस पर्वत पर कामदेव से तभी तक स्थास नहीं होती जबतक वह कोयल के नवीन शब्द के अधीन नहीं हो पाती—कोयर

# की कुछ सुनते ही अच्छी-अच्छी सक्तावती दिवयी काम से वीदित हो जाती हैं। पर्वत के चामिक वातावरण का वर्षन करते हुए कवि में कहा है—

उद्भिद्ध मीमममसंतितक्तुवार्श

मार्वेऽपदर्गनगरस्य निसाम्सहुर्गे । सम्बन्धा भवन्समभयं जिन सार्थनाहे

प्रस्वातुमुरियतवतामयमग्रमुमिः ॥४०॥ .

हे जिनेन्त्र ! जन्म-मरणस्य मयंकर तन्तुओं के जास को नष्ट कर आप-वैदे असयवायी सार्थवाह को पा मोक्ष-नगर के अतिकाय कठिन मार्ग में प्रस्थान करने के किए उचात मनुष्यों की यह प्रवासभूमि है—प्राप्य स्थान है।

इसी वसन्तितिलका छन्द में माघ द्वारा विणत रैवतक गिरि का घार्मिक वाता-वरण देखिए---

मैत्र्यादिवित्तपरिकर्मविदो विधाय
क्लेश्वसहाणमिह लब्धसवीजयोगाः ।
स्याति च सत्त्वपुरुषान्यतयाधिगम्य
वाञ्छन्ति तामपि समाधिभृतो निरोद्धम् ॥५५॥

--- शिशुपाल., सर्ग ४

इस वर्णन में पर्वत का धार्मिक वातावरण कुछ विधक स्पष्ट हुआ है। इसी सन्दर्भ में भारिव द्वारा विणित हिमालय का धार्मिक वातावरण भी देखिए— वीतजन्मजरस पर शुचि ब्रह्मण. पदमुपैतुमिच्छताम्। आगमादिव तमोपहादितः संभवन्ति मतयो भवच्छिदः।।।२२।।

-किरातार्जुनीय, सर्ग ५

धर्मशर्माम्युदय में विन्ध्यगिरि का वर्णन करते हुए कवि ने भ्रान्तिमान् अलंकार का कितना मधुर उदाहरण प्रस्तुत किया है ? यह देखिए—

विम्व विलोक्य निजमुज्ज्वलरत्निमत्तौ क्रोचात्प्रतिद्विप इतीह दवौ प्रहारम् । तद्भग्नदीर्घदशनः पुनरेव तोषाल्लीलारसं स्पृश्चति पश्य गजः प्रियेति ॥१९॥

प्रमाकर घर्मनाय से कह रहा है—करा इघर देखिए, इस उज्ज्वल रत्नों की दोवाल में अपना प्रतिबिम्ब देख, यह हाथी क्रोधपूर्वक यह समझकर बढ़े जोर से प्रहार कर रहा है कि यहाँ हनारा शत्रु दूसरा हाथी है और इस प्रहार से अब इसके दाँत टूट जाते हैं तब उसी प्रतिबिम्ब को अपनी प्रिया समझ बढ़े सन्तोष से लीलापूर्वक उसका स्पर्ध करने लगता है।

पर्वत की वनस्थली का वर्णन करते हुए कवि ने जो रलेपोपमा का वैसव विस्ताया है उससे उसकी काव्यप्रतिमा का चमस्कार स्पष्ट ही परिलक्षित होता है---

कुशोपरुद्धा द्वतमालपल्लवा वराप्सरोभिर्मिहृतामकल्मषाम् । नृपेषु रामस्त्वमिहोररीकुरु प्रसीद सीतामिव काननस्थलीम् ॥५६॥ हे मगवन् ! यह बनस्वली ठीक सीता के समान है क्योंकि जिस प्रकार सीता कुशोपरता—कुश नामक पुत्र से उपरुद्ध थी उसी प्रकार यह वनस्वली भी कुशोपरता—हाभों से मरी है, जिस प्रकार सीता दुतमालपरलवा—जल्दी-जल्दी बोलते हुए लव नामक पुत्र से सहित थी उसी प्रकार यह वनस्वली भी दुतमालपरलवा—तमालवृक्ष के पत्तो से व्याप्त है, जिस प्रकार सीता वराप्सरोमिमंहिता—उत्तमोत्तम जप्सरावों से पूजित थी उसी प्रकार वह वनस्वली भी उत्तमोत्तम जल के सरोवरों से सुशोभित है और जिस प्रकार सीता स्वय अकल्मषा—निर्दोष थी उसी प्रकार वह वनस्वली भी पंक आदि दोशों से रहित है। यत आप राजाओं में राम—रामचन्द्र हैं (पक्ष में रमणीय ) हैं अत सीता की समानता रखनेवाली इस वनस्वली को स्वीकृत कीजिए, प्रसन्न होइए।

इस प्रकार धर्मशर्माम्युदय का यह विन्ध्य-वर्णन भाषा, भाव और अलंकार की दृष्टि से निरुपम है।

П

# स्तम्म ३ : प्रकृति-निरूपण

#### ऋतुचक

यद्यपि ऋतुचक्र अपने नियत कम के अनुसार परिवर्तित होता है तथापि दिव्य नायको की प्रभुता प्रकट करने के लिए उसका एक साथ प्रकट होना भी स्वीकृत किया गया है। माघ ने श्रीकृष्ण की समाराधना के लिए रैवतक ग्रिंगिर पर समस्त ऋतुओ के अवतार का जैसा वर्णन किया है वैसा ही हरिचन्द्र ने धर्मनाथ तीर्थंकर की आराधना के लिए विन्ध्याचल पर एक साथ समस्त ऋतुओ के अवतरण का वर्णन किया है। वसन्त, ग्रोष्म, वर्षा, शरद्, हेमन्त और शिशिर ये छह ऋतुएँ हैं जो चैत्र से लेकर फाल्गुन तक दो-दो मासो में अवतीर्ण होती हैं। ऋतुएँ आती है और जाती हैं, उनमें कोई खास बात दृष्टिगोचर नही होती परन्तु जब किब की कल्पना-रूप तूलिका उन ऋतुओं का चित्र खीचती है तब उनमें एक अद्भुत-सा आकर्षण हो जाता है।

धर्मशर्माम्युदय के दशम सर्ग में विन्ध्याचल का वर्णन है। उसकी प्राकृतिक शौभा देखने के लिए जब भगवान् धर्मनाथ उस पर्वत पर विहार करते हैं तब उनके पुण्य-प्रभाव से वहाँ छही ऋतुएँ प्रकट हो जाती हैं। द्वुतिवलम्बित छन्द की मधुरध्विन में किव ने उन ऋतुओं का वर्णन किया है। इलोक के चतुर्थ पाद में एक पद का यमक भी दिया है जिससे उसकी शोभा, नाक पर पहने हुए मोती से किसी शुभ्रवदना के मुखकमल की शोभा के समान निखर उठी है। समूचा ग्यारहवाँ सर्ग ऋतुवर्णन से सम्बद्ध है। यह ७२ इलोकों में पूर्ण होता है। प्रारम्भिक पीठिका के बाद इन वसन्त आदि ऋतुओं का ही विस्तृत वर्णन इन इलोकों में किया गया है। उदाहरण के लिए कुछ छन्द प्रस्तुत हैं—

वसन्त ऋतु में आम मीर गये, अशोक पर लाल-लाल फूल निकल आये तथा टेसू के वृक्षों ने अपनी लालिमा से वनवसुषा को रगीन बना दिया। इन सबका वर्णन देखिए कितना सुन्दर है ?

> तदभिधानपरैरिव षट्परै शबलिताम्नतरोरिह मञ्जरी । कनकभल्लिरिव स्मरधन्विनो जनमदारमदारमदाञ्जसा ॥१२॥

नामाक्षरों की तरह दिखनेवाले भौरों से चित्रित आम्र-शृक्ष की मंजरी कामदेवरूप घानुष्क के सुवर्णमय माले की तरह स्त्रीरहित मनुष्य को निरुचय ही विदीर्ण कर रही थी। समिधिकहा शिरः कुसुमच्छलादयमशोकतरोर्मदनानल । पिथ दिश्रक्षरिकैक्षत सर्वत समवध्तवधृतरसोऽघ्वगान् ॥१३॥

ऐसा जान पडता है कि लाल-लाल फूलों के बहाने कामाग्नि अशोक वृक्ष के ऊपर चढ़कर स्त्रियों के कोप का धनादर करनेवाले पथिकों को मार्ग में ही जला देने की इच्छा से मानो सब ओर देख रही थी।

> उचितमाप पलाश इति व्विन दुमिपशाचपितः कथमन्यथा । अजिन पृष्पपदाहिलताव्यगो नुगलजङ्गलजम्भरसोन्मुख ।।१६॥

टेसू के वृक्ष ने 'पलाश' (पक्ष में, मास खानेवाला ) यह उचित ही नाम प्राप्त किया है। यदि ऐसा न होता तो वह फूलो के बहाने पियकों को नष्ट कर मनुष्यो के गले का मांस खाने में क्यो उत्सुकता से तत्पर होता?

ग्रीष्म ऋतु में छोटे तालाब सूख गये तथा उनकी मिट्टी फट गयी। क्यो फट गयी? इसका कवि की भाषा में वर्णन देखिए—

> इह तृषानुरमिंगनमागत विगलिताशमवेक्य मुहुर्मुहु । हृदयमूस्त्रपयेव भिदा गता गतरसा तरसा सरसी शुचौ ॥३०॥

ग्रीष्म ऋतु में निर्जल सरीवर की भूमि सूखकर फट गयी थी, जो ऐसी जाम पहती थी मानो आगत तृपातुर मनुष्य को निराश देख लज्जा से उसका हृदय ही फट गया हो।

वर्षा ऋतु में मेघो में बिजली चमक रही थी, इसका वर्णन देखिए— जलधरेण पय पिबताम्बुधेर्ध्रुवमपीयत वाडवपावक । कथमिहेतरथा तडिदाख्यया रचिररोचिररोचत विह्नजम् ॥३६॥

ऐसा जान पड़ता है कि समुद्र का जल पीते समय मेघ ने मानो वड़वानल भी पी लिया था। यदि ऐसा न होता तो बिजली के नाम से अग्नि की सुन्दर ज्योति क्यो देदीप्यमान होती?

इसी सन्दर्भ में हस्तिमल्ल की उत्प्रेक्षा देखिए जो विक्रान्तकौरव के विद्याघर-युद्ध में सानार हुई है----

> सौदामिन्य इमा विभान्ति शिखिन पूर्व निगीणीश्शिखा रोमन्यायितुमिच्छया मुहुरथोद्गीर्णा इवाम्भोघरै । कि चान्त कवलीकृतो जलघरैर्वैश्वानरो दुर्जर-

> > स्तत्क्रोडानि विपाट्य बाढमशनिच्छद्मा विनिर्गच्छति ॥७॥

---विक्रान्तकौरव, चतुर्थाङ्क

ये विजलियाँ ऐसी जान पडती हैं मानो मेघो के द्वारा पहले निगली हुई अग्नि की वे ज्वालाएँ है जिन्हे वे रोमन्थ की इच्छा से बार-बार बाहर निकालते हैं। अथवा मेघों ने पहले तो अग्नि को खा लिया परन्तु वह हजम नही हो सकी इसलिए वज्र के बहाने उन मेघों के मध्यभाग को फाडकर अच्छी तरह बाहर निकल रही हैं। शरद वर्णन के प्रसंग में इन्द्रधनुष से सुशौभित भवल मेथ का वर्णन देखिए, कितना सरस है ?

> किमपि पाण्डुपयोषरमण्डले प्रकटितामरश्वापनस्रक्षता । अपि मुनीन्द्रजनाय ददौ सरस्कुसुमधापमचापलचेतसे ॥४७॥

जिसके सफेद मेथमण्डल पर (पक्ष में, गौरवर्ण स्तानमण्डल पर ) इन्द्रधनुषस्थ्य नखक्षत का चिह्न प्रकट है ऐसी शरद् ऋतु ने (स्त्रीलिंग की समानता से किसी स्त्री ने ) गम्भीर चित्तवाले मुनियो को भी काम-बाबा उत्पन्न कर दी।

नदियों के तट भीरे-भीरे जल से रहित हो रहे हैं इसके लिए कवि के द्वारा प्रदत्त उपमालकार का अमत्कार देखिए—

> विघटिताम्बुपटानि शनै शनैरिह दघु पुलिनानि महापगा । नवसमागमजातिह्नयो यथा स्वजननानि घनानि कुलैस्त्रिय ॥४८॥

जिस प्रकार नवीन समागम के समय लजीली कुलांगनाएँ धीरे-धीरे अपने स्यूल नितम्बमण्डल, वस्त्ररहित करती हैं उसी प्रकार उस शरद् ऋतु में बडी-बडी निवयाँ अपने विशाल तटों को जल-रूपी वस्त्र से रहित कर रही थी।

इसी उपमा का प्रयोग भारिव ने शरद्-वर्णन के प्रसग में गायों के समूह से छोड़ें जानेवाले नदी-तटो का वर्णन करने के लिए किया है—

विमुच्यमानैरपि तस्य मन्यरं गवा हिमानीविशदैः कदम्बकै । शरन्नदीना पुलिनैः कुतूहल गलदृद्कुलैर्जधनैरिवादघे ॥१२॥

- किरातार्जुनीय, सर्ग ४

वर्फ के समान सफेद गायो के सगूह जिन्हें घीरे-घीरे छोड रहे थे ऐसे नदी-नटौं ने उस अर्जुन के लिए घीरे-घीरे वस्त्ररिहत होनेवाले नारीनितम्बो के समान कुतूहल उत्पन्न किया था।

हेमन्त-वर्णन में काम, वियोगिनी स्त्री के हृदय में क्यो जा छिपा, इसका हेत् देखिए-

मरुति वाति हिमोदयदु सहे सहिस सततशोतभयादित । हिद सिमद्धवियोगहुताशने वरतनोरतनोदसित स्मर ॥५३॥

मार्गशीर्ष में बर्फ से मिली दुसह वायु चल रही थी अत निरन्तर की शीत से डरकर कामदेव, जिसमें वियोगाग्नि जल रही थी ऐसे किसी सुन्दरागी के हृदय में जा बसा था।

शिशिर ऋतु में सूर्य की किरणें मन्द क्यो पड गयी ? इसका कल्पनापूर्ण वर्णन देखिए—

स महिमोदयत शिशिरो व्यथादपहृतप्रसरत्कमला प्रजा । इति क्रुपालुरिवाश्रितदक्षिणो दिनकरो न करोपचय दघी ॥५७॥ जब कोई दुष्ट राजा अपनी महिमा के उदय से प्रजा की कमला—लक्ष्मी को छीन उसे दिरिव्र बना देता है तब जिस प्रकार दूसरा दयालु राजा पदासीन होने पर प्रजा से करोपचय—टैक्स का सम्रह नहीं करता उसी प्रकार जब शिशिर ने निरन्तर बर्फ की वर्षा से प्रजा के कमल छीन उसे कमलरहित कर दिया तब दयालु एवं उदार (पक्ष में, दिक्षणदिशास्थ ) सूर्य ने करोपचय—किरणों का सम्रह नहीं किया।

इस प्रकार वसन्तादि ऋतुओं का पृथक्-पृथक् वर्णन कर यमकालकार की छटा दिखलाने के लिए सर्गन्ति मे एक-एक क्लोक द्वारा पुनः उन ऋतुओ का वर्णन किया है।

जीवन्घरचम्पू के चतुर्थ लम्भ के प्रारम्भ में भी कवि ने वान्त ऋतु का सुन्दर वर्णन किया है।

# जीवन्धरचम्पू का तपीवन

भारतीय सस्कृति के अनुसार 'योगनान्ते तनुत्यजाम्' जीवन के अन्त में समाधि धारण करना, जिन्होने अपना रुक्ष्य बना रखा है वे ससार के विषय एव दूषित वातावरण से दूर रहकर आश्रम या तपोवनों में आत्मसाधना करते हैं। यही कारण है कि हम महाकाव्यों में इन तपोवनों का सुन्दर वर्णन देखते हैं। कालिदास ने रघुवश के प्रथम सर्ग में वसिष्ठजों के तपोवन का जो संक्षिप्त वर्णन किया है उसका विशद—विस्तृत रूप हम बाणभट्ट की कादम्बरी में जावालि ऋषि के आश्रम-वर्णन में प्राप्त करते हैं। तदनन्तर वादीभिसह की गद्यचिन्तामणि के दण्डकारण्याश्रम सम्बन्धी वर्णन में उसकी कुछ झलक देखते हैं। जीवन्धरचम्पू में भी उसका सक्षिप्त किन्तु विशद वर्णन हुआ है। देखिए—

तत्र तत्र तीर्थस्थानानि याजयाज सत्वर गत्वर कुरुवीर, व्यचन वास समासक्ततापसकुल-कृष्यमाणतरुत्वर्ममंरारावमुखरम्, क्वचित्पाषण्डिकरमण्डितकमण्डलुमुखनैर्झरजलपूरणजनित-कलकलशब्दशोभितम्, कुत्रचिद्वालकत्रुटितोज्झितमीक्कीमेखलाविकीण्म्,
कुत्रचन कुमारिकापूर्यमाणवालवृक्षालवालम्, व्यचन काषायवसनसेचनलोहितायमानसरोजलम्, व्यचन सिक्तवरुत्तलशिखानिर्गलत्पयोघारारेखाञ्चितम्, क्यचन चमूरुचर्मनिर्मितासनासीनजपपरजनसङ्कुलम्, कुत्रचित्स्नानकालससक्तशैवालच्छटायमानजटापटलधारितया
परितो देदीप्यमानपावकप्रसृतधूमरेखालिङ्गितीरवोर्घ्वप्रसारितभुजदण्डै पञ्चाग्निमध्यतप प्रचण्डैस्तापसैर्मण्डितम्, व्यचन तत्पत्नीजनिक्रयमाणनीवारपाकम्, क्वचित्तत्पुत्रच्छिद्यमानाद्रंसिन्तसमाकुलम्, तपोवन ददशं।—पृ १०८-१०९

भाव यह है-

१ रघुवश, प्रथम सर्ग, श्लोक ४१-५३।

२ कादम्बरी, निर्णयसागर सस्करण, पृ ५३-६०।

३ गदाचिन्तामणि, भारतीय ज्ञानपीठ सस्करण, पृ ३०१-३१०।

जहाँ-तहाँ तीर्थस्यानों की पूजा करते हुए जीवन्धरस्वामी बडी शीध्रता से आगे बढ़ते जाते थे। चलते-चलते उन्होने एक ऐसा तपोवन देखा जो कही तो वस्त्र की इच्छा रखनेवाले तपस्वियो के द्वारा खीची जानेवाली वृक्षों की छाल की मर्मर व्वति से शब्दायमान था, कही साधुको के हाथ में सुशोभित कमण्डलु के मुख में झरने का जल भरने से समुत्पन्न कलकल शब्द से सुशोमित था, कही बालको के द्वारा तोडकर फेंकी हुई मूँज की मेखलाओं से व्याप्त था, कही कुमारियों के द्वारा भरी जानेवाली बालवक्षीं की क्यारियों से युक्त था, कही उसके सरोवर का जल गैरुआ वस्त्र घोने से लाल-लाल हो रहा था, कही अच्छी तरह सीचे गये बल्कलो की शिखाओ से निकलनेवाले जल की रेखाओं से सुशोभित था, कही व्याध्यचर्म से निर्मित आसनो पर बैठे हुए जप करने-बाले लोगो से व्याप्त था, कही उन तपस्वियो से मुज़ोमित था जो स्नान के समय लगे हुए शेवाल की छटा के समान दिखनेवाले जटासमूह के घारक होने से चारों ओर देदीप्यमान अग्नियो की फैली हुई धुएँ की रेखाओ से आलिगित के समान जान पडते थे, जिन्होने अपना भूजदण्ड ऊपर की ओर फैला रखा था और पचाग्नि के मध्य तपस्या करने में अत्यन्त निपुण थे। कही उन तपस्वी लोगो की स्त्रियो के द्वारा वहाँ नीवार पकाया जाता था और कही उन्ही के पुत्रों के द्वारा कार्ट जानेवाले गीले ईंधन से व्यास था।

साधुओं के मिथ्या तप को देखकर दयालु-हृदय जीवन्घर ने उन्हें अहिंसा धर्म का उपदेश देते हुए कहा कि जिस प्रकार चावलों के बिना अग्नि, पानी बादि समस्त सामग्री इकट्टी कर लेने पर भी भोजन बनाने का उपक्रम सफल नहीं होता उसी प्रकार तत्त्व- ज्ञान के बिना केवल शरीर को कष्ट पहुँचाने मात्र से तपस्या सफल नहीं होती है। आप लोग जटाजूट रखाकर, ललाट पर जो सूर्य का सन्ताप झेलते हैं वह सब व्यर्थ है। हे विद्वानों सदा निष्फल रहने से यह हिंसायुक्त तपश्चरण करना ठीक नहीं है। आप लोग जो बडी-बडी जटाएँ रखे हुए हैं स्नान के समय बहुत-से जन्तु उनमें लग जाते हैं पश्चात् वे ही जन्तु अग्नि में गिरकर क्षण-भर में नष्ट हो जाते हैं—यह आप लोग स्वय देख लें। अत आप लोग क्लेशकारी इस तप को छोडकर अहिसक तप धारण करो।

जीवन्घर स्वामी के इस उपदेश से प्रभावित होकर उन साधुओं ने हिंसापूर्ण तप परित्याग कर अहिंसापूर्ण तप को स्वीकृत किया।

इसी सन्दर्भ में आगत निम्न श्लोक-

आरामोऽय वदित मधुरै स्त्रागत भृङ्गशब्दै
पुष्पानम्नेविटपिविटपैरानित द्वाक् तनोति ।
पाद्यार्घ्यादीन् दिशति धवलैस्तत्सरस्या पयोभिरित्येव श्रीकुरुकुलपतेरादचे मूरिशङ्काम् ॥२३॥—पृ. ११३

१, जीवन्धरचम्पू, पृ १०६, रस्तोक ६-१३।

भवभूति के उत्तररामचरित सम्बन्धी निम्नांकित क्लोक का स्मरण कराता है— वनदेवता (अर्घ्य विकीर्य)

यथेच्छाभोग्यं वो वनमिदमयं मे सुदिवसः
सतां सद्भि सङ्ग कथमपि हि पुण्येन भवति ।
तरुच्छाया तोय यदिप तपसा योग्यमशन

फल वा मूल वा तदिप न पराधीनिमिह वः ॥१॥ द्वितीय अक

# जीवन्धरचम्पू का प्रकृति-वर्णन

सस्कृत-साहित्य मे प्रकृति-वर्णन के लिए महाकवि भवभूति की प्रसिद्धि है, परन्तु जब हम जीवन्धरचम्पू का प्रकृति-वर्णन देखते हैं तब कही उससे भी अधिक आनन्द का अनुभव होता है। निर्मल नभस्तल में फैली हुई चाँदनी, रात्रि का घनघोर अन्धकार, सूर्योदय, सूर्यास्त, लहराता हुआ सागर, प्रात काल का मन्द-शीतल और सुगन्धित समीर, पक्षियो का कलरव, हरे-भरे कानन, आकाश में छायी हुई श्यामल घनघटा, दावानल और उसके बीच रुके हुए हाथियो के झुण्ड, जन-जन के मानस में आनन्द करनेवाला वसन्त, मेघ वृष्टि के बाद बहुता हुआ पानी, ग्रीष्म के रूक्ष दिन और पावस के सरस दिन—इन सबका कि ने जितना सरस वर्णन किया है उतना हम अन्यत्र कम पाते हैं। सबके उद्धरण देना सम्भव नही है, फिर भी कुछ पक्तियाँ उद्धृत करने का लोभ सवरण नही कर सक रहा हूँ। देखिए अष्टम लम्भ में दण्डकाण्ण्य का वर्णन—

'तदन्वत्यद्भुतसिनवेश दण्डकारण्यप्रदेशमवलोकितुकामा वयम्, तत्र तत्र विहृत्य, क्वचन विजृम्भितकुम्भीन्द्रकुम्भस्यलमुक्तमुक्ताकुलसिकतिल वनविहरणश्रान्तिमज्जत्पुलिन्द-सुन्दरीवदनाम्भोजपरिष्कृत गभीरमहाह्रदम्, कुत्रविद्दलीमुखकरकम्पितमही हहशाखानिपति-तपणौघसमाघातकुपितसुप्तसमुत्यितशार्दूलघाव्यमानग्रवरजनसरभसाह्रढाञ्चिलहानोकह्चयम्, क्वचित्तरमूलसुखसुप्तानि तमालस्तोमनिभानि भल्लूककुलानि, ववित्तपनिकरणसंतप्तवशा पद्माकरसमीपमानीय निजकरिनमूलितबालमृणालवलय तदः ह्ने निक्षिप्य पयोजरज सुगिन्ध-शीतलजलशीकरनीकरास्तन्मुखे सिस्च्य शुण्डादण्डविघृतविशालपद्मपत्रमातपत्रीकुर्वन्त वशावल्लभम्, कुत्रचित्सावज्ञ लोचनयुगल क्षणमुन्मील्य पुन सुपुप्सु पञ्चवदनसञ्चयम्, सिवस्ययमवलोकमाना , क्वचन तापसजनसङ्कुलप्रदेशे प्रविशमाना , क्रमेण किञ्चित्तरमूल-मावसन्ती पुण्यमातर पश्याम स्म ।'—पृ १४९-१५०।

एकाकी वन में विहार करते हुए जीवन्थर वनवसुन्धरा की शोभा का समवलोकन करते हैं। देखिए पत्रम लम्भ का एक सन्दर्भ—

'तदनु कुरुवशक्तेसरी केसरीव तत्र तत्र निर्भय एव विहरन्, क्वचिदतिविततानो-कह्कुलविलिसतमसूर्यपर्यं तरक्षुमृगाधिष्ठानम्, क्वचन तरुषण्डे कादिम्बनीभ्रान्त्या दूरोन्न-मितकेकागर्भकण्ठ प्रवलपुरोवातसताडितशिखण्ड नीलकण्ठम्, कुत्रचिन्महागुल्मान्तर-कुटुम्बिशबरकदम्बकम्, कुत्र च नीपपादपस्कन्धनिषण्णशुण्डादण्ड करिणीसहाय शुण्डाल- सण्डलम्, कुत्रचित्ततनन्वयशिशुसंबद्धाः हरिणीं भुग्नसीवमवलोकयन्त थावमानहरिणम्, कुत्र-चन दशनान्तरस्थिततृणकवलच्छेदशब्द नियम्य व्याजिह्याङ्गै. कुरङ्गै. श्रूयमाणगानकला-प्रवीण किरातस्त्रैणम्, क्वचन गर्जनतिजितस्तम्बेरमनिचय मृगेन्द्रचयम्, कुत्रचिद्मूषरा-कारमजगरिनकर पश्यन्, क्रमेणातिलिङ्कितविपिनपथः, क्वचिदरण्ये समुद्गतधूमपरीता-भ्रद्धाधमूमिरुहतया सजलजलधरस्यामल तस्तिकरिमव कुर्वन्त प्लोषचटचटात्कारेणाट्टहास-मिवातन्वानमिववेगसमाक्रान्तकानन दवदहन ददर्श ।' –पृ ९६-९७

आकाश में छायी हुई घनषटा की सुषमा देखिए—

तस्याकूतमवेत्य यक्षपतिना वेगेन सङ्कल्पिता

जीमूता वियदङ्गणे परिणता घूमप्रकारा इव ।

उद्यद्गजितपाटिताखिलमहादिग्भित्तयस्तत्क्षण

वर्षं हर्षितजीवका विद्विषे कल्पान्तमेघाविताः ॥२२॥ -पृ ९९

# सूर्यास्तमन, तिमिरोद्गति, चन्द्रोदय, पानगोष्ठी आदि

धर्मशर्माभ्युदय के चतुर्दश सर्ग में सूर्यास्तमन, प्रदोष सम्बन्धी तिमिरोद्गति तथा चन्द्रोदय का वर्णन है और पचदश सर्ग में पान-गोष्ठी और सुरत-प्रसग का निरूपण है। किव की कोमलकान्तपदावली और अर्थ की माधुरी ने प्रत्येक विषय को इतना सरस बनाया है कि सहदय पाठक उस वर्णन को प्रारम्भ कर बीच में नहीं छोडना चाहता है। माघ ने भी शिशुपालवध के नवम और दशम सर्ग मे यही विषय प्रस्तुत किये है।

अस्ताचल पर आरूढ अस्तोन्मुख सूर्य का वर्णन धर्मशर्माम्युदय में देखिए कितना सुन्दर बन पड़ा है---

अस्ताद्रिमारुह्य रिव पयोधी कैवर्तवित्क्षिप्तकराग्रजाल । आकृष्य चिक्षेप नभस्तटेऽसी क्रमात्कुलीर मकर च मीनम् ॥८॥ सूर्य एक घीवर की तरह अस्ताचल पर आरूढ हो समुद्र मे अपना किरण-रूपी जाल डाले हुआ था, ज्यो ही कर्क-केंकडा, मकर और मीन (पक्ष मे राशियाँ) उसके जाल में फैंमे त्यो ही उसने खीचकर उन्हें क्रम-क्रम से आकाश में उछाल दिया।

अस्तोन्मुख लाल सूर्य का वर्णन देखिए---

विम्बेऽर्घमन्ने सवितु पयोघौ प्रोद्वृत्तपोतभ्रममादघाने । लोलाशुकाष्ठाप्रविलम्बिताह सायात्रिकेणाम्बुनि मङ्क्तुमीषे ॥१०॥ भूयो जगद्भूषणमेव कर्तुं तप्त सुवर्णोज्ज्वलमानुगोलम् । कराग्रसंदशघृत पयोषेश्विक्षेप नीरे विधिहेमकार ॥११॥

समुद्र में आघा डूबा हुआ सूर्यिबम्ब पतनोन्मुख जहाज का भ्रम उत्पन्न कर रहा था अत चचलिकरणरूप काष्ठ के अग्रभाग पर बैठा हुआ दिनरूपी जहाज का व्यापारी मानो पानी मे डूबना चाहता था। उस समय लाल-लाल सूर्य समुद्र के जल में विलीन होता हुआ ऐसा जान पड़ता था मानो विधातारूपी स्वर्णकार ने फिर से ससार का आमूषण बनाने के लिए उज्ज्वल सुवर्ण की तरह सूर्य का गोला तपाया हो और किरणाप्र (पक्ष में, हस्ताप्र) रूप सँडसी से पकडकर उसे समुद्र के जल में डाल दिया हो।

आकाश ने सूर्य को नीचे क्यो गिरा दिया <sup>7</sup> इसका उत्तर किव की वाणी में देखिए—

ता पूर्वगोत्रस्थितिमप्यपास्य यद्वारुणी नीचरत सिषेवे । स्वसनिधानादपसार्यते स्म महीयसा तेन विहायसार्कः ॥४॥

यत सूर्य, पूर्वगोत्र—उदयाचल की स्थिति को (पक्ष में, अपने वंश की पूर्व परम्परा को) छोड नीचे स्थानो में आसक्त हो (पक्ष में, नीच मनुष्यो की सगित में पड, वारुणी—पश्चिम दिशा (पक्ष में, मिंदरा) का सेवन करने लगा था अत महान् (पक्ष में, उच्वकुलीन) आकाश ने उसे अपने सम्पर्क से हटा दिया था।

सूर्य लाल क्यों हो गया इसका हेतु अब महाकवि माघ की वाणी में भी देखिए— नवकुङ्कुमारुणपयोधरया स्वकरावसक्तरुचिराम्बरया। अतिसक्तिमेत्य वरुणस्य दिशा मृशमन्वरज्यदतुषारकर ॥७॥

-शिशुपालवध, सर्ग ९

जिसके पयोघर—मेघ (पक्ष में, स्तन) नवीन केशर के लेप से लाल-लाल थे, तथा जो अपने करो—किरणों से सुन्दर अम्बर—आकाश को धारण कर रही थी (पक्ष में, अपने हाथ से वस्त्र को पकडे हुए थी) ऐसी वरुण की दिशा—पश्चिम दिशारूपी स्त्री की अति निकटता को पाकर ही मानो सूर्य अत्यन्त अनुरक्त—राग से युक्त (पक्ष में, लाल) हो गया था।

यहाँ पयोधर, कर और अम्बर के श्लेष ने कवि की कल्पना को सजीव कर दिया है।

सूर्यास्त हो गया, अन्धकार फैल गया और आकाश में तारे चमकने लगे इस प्राकृतिक चित्र में कवि की तूलिका ने कैसा अद्भुत रंग भरा है ? यह देखिए—

> अस्त गतं भास्वति जीवितेशे विकीर्णकेशेव तम समूहै । ताराश्रुबिन्दुप्रकरैवियोगदु खादिव द्यो रदती रराज ॥२४॥

> > -- वर्मशर्मा, सर्ग १४

उस समय ऐसा जान पडता था कि आकाशरूपी स्त्री, सूर्यरूप पति के नष्ट हो जाने पर अन्धकार-समूह के बहाने केश बिखेरकर तारारूप अश्रुबिन्दुओं के समूह से मानो रो ही रही हो।

उदय के सम्मुख चन्द्रमा का वर्णन कितनी कवित्वपूर्ण भाषा में हुआ है ? यह देखिए---

# पूर्वादिमिस्यन्तरिकोश्व रानास्यकामनायोगपदिः विकेशपुरः ।ः पुरन्यसर्वामिमुस कराप्रैवियक्षेप तान्नूलिममा स्वकान्तिम् ॥३२॥

- वर्मधर्मी, सर्ग १४

तदनन्तर पूर्वीवल की दीवाल से छिपै हुए चन्द्रमा-रूपी उपपति ने अपना परिचय देने के लिए पूर्व दिशा के सम्मुख किरणों के बंग्न भाग से (पक्ष में, हाथीं के अग्रभाग से ) पान के समान अपनी छाल-लाल कान्ति फेंकी।

चन्द्रोदय होते हो रात्रि का अन्धकार नष्ट हो गया, इसका कल्पना-पूर्ण वर्णन कवि को काव्यमयी भाषा में देखिए---

> मुख निमीलस्रयनारविन्द कलानिषौ चुम्बति राज्ञि रागात्। गलत्तमोनीलदुकूलबन्धा स्यामाद्रवचनद्रमणिच्छलेन ॥३९॥

> > - धर्मशर्मा, सर्ग १४

ज्यो ही चन्द्रमारूपी चतुर (पक्ष में, कलाओ से युक्त) पति ने, जिसमें नेत्ररूपी नीलकमल निमीलित हैं ऐसे रात्रिरूपी युवती के मुख का राग-पूर्वक चुम्बन किया त्यो ही उसकी अन्धकाररूपी नीली साडी की गाँठ खुल गयी और वह स्वय चन्द्रकान्त-मणि के छल से द्रवीमृत हो गयी।

नील नम के मध्य में चमकते हुए चन्द्रमा की लक्ष्मी का वर्णन देखिए कितना सुन्दर है—

तावत्सती स्त्री ध्रुवमन्यपुसी हस्ताग्रसस्पर्शसहा न यावत् । स्पृष्टा कराग्रे कमला तथाहि त्यक्तारिवन्दाभिससार चन्द्रम् ॥५२॥ — धर्मश्रमी , सर्ग १४

ऐसा जान पडता है कि स्त्री तभी तक सती रहती है जबतक कि वह अन्य पुरुष के हाथ का स्पर्श नहीं करती। देखों न, ज्यों ही चन्द्रमा ने अपने कराग्र— किरणाग्र से (पक्ष में, हस्ताग्र से ) लक्ष्मी का स्पर्श किया त्यों ही वह कमल को छोड़ उसके पास जा पहुँची।

चन्द्रमा की रूपहली चौदनी में स्त्रियो की वेषमूषा तथा पति-मिलन की समुत्कण्ठा का वर्णन किव ने बहुत ही सरस माषा में किया है। दोनों पक्ष की दूतियों ने प्रेमी और प्रेमिकाओं के पास जाकर उन्हें अनुकूल करने में अपनी अद्भुत कला विखलायी है।

कोई दूती, नायक के सामने विरिष्ठणी नायिका का चन्द्रमा के प्रति आक्रोश प्रकट करती हुई कहती है—

का सचरन्तम्भसि वारिराशे. विलष्ट. किमौर्वानिशिखाकलापै । स्विच्चण्डवण्डबृतिमण्डलाग्रप्रवेशस**कान्तक**ठोरताप ॥७४॥

### वयाकूदम्भेन सहोदरत्वास्तीत्साहमुत्सिङ्गतकांरुकूटः । अङ्गानि यन्त्रमुर्वेरविद्वयुक्तमाञ्जीव मे शीतकरः करोति ॥७५॥

करे ! क्या यह चन्द्र मा समुद्र के जल में विहार करते समय वहवानल की ज्वालाओं के समूह से आंलिंगित हो गया था, अथवा अत्यन्त उठण सूर्यमण्डल के अग्रभाग में प्रवेश करने से उसका कठोर सन्ताप इसमें आ मिला है ? अथवा कलक के बहाने सहोदर होने के कारण बड़े उत्साह के साथ कालकूट को अपनी गोद में घारण कर रहा है, जिससे कि मेरे अगो को मुर्गुरानल के समूह से ज्याम-सा बना रहा है।

चन्द्रमा के सन्तापक बनने में किन ने जिन कारणों की करूपना की है उनमें से दो कारणों की करूपना दमयन्ती के निरह-वर्णन में श्रीहर्ष ने भी की है। यथा---

> अथि विषु परिपृच्छ गुरो कुत स्फुटमशिक्ष्यत दाहवदान्यता । ग्लपितशम्भुगलाङ्गरलास्वया किमु दघौ जड वा वडवानलात् ॥४८॥

--- नैषधीयचरित, सर्ग ४

हे सिख ! चन्द्रमा से पूछ तो सही कि तूने बाह प्रदान करने की यह उदारता किस गुरु से सीखी है ? क्या शकरजी के गर्छ को ग्लापित करनेवाले कालकूट विष से या समुद्र में रहनेवाले वडवानल से ?

पन्द्रहवें सर्ग के प्रारम्भ मे पानगोष्ठी का वर्णन कर उत्तरार्ध में सम्भोग श्रुगार का वर्णन किया गया है जिसमे नायक-नायिकाओं के सात्त्विक और सचारी भावो का सुन्दर चित्रण हुआ है।

#### प्रभात

सस्कृत-साहित्य में शिशुपालवध का प्रभात-वर्णन प्रसिद्ध है पर जब हम धर्मशर्माम्युदय के प्रभात-वर्णन को देखते हैं तब एक विवित्र ही प्रकार के आनन्द की उद्भूति होती है। शिशुपालवध के प्रभात-वर्णन में हम जहाँ कही अञ्लोलता का भी दर्शन करते हैं। शिशुपालवध के प्रभात-वर्णन में अञ्लोलता दृष्टिगोचर नहीं होती। धर्मशर्माम्युदय यद्यपि शिशुपालवध से प्रभावित है तथापि उसकी नित्य-नूतन कल्पनाएँ सहृदय जनो के हृदय में एक विचित्र ही रसानुभूति कराती है। आकाशान्त में झुके हुए सकलक चन्द्र को छोडकर रात्रि क्यों जा रहीं है? इसमें कवि की कल्पना देखिए—

सभोग प्रविद्धता कुमुद्वतीभिश्चन्द्रेण द्विगुणित आत्मनः कलङ्क । तन्तून नितपरमम्बरान्तलम्न यात्येन समवगणस्य यामिनीयम् ॥३॥

—सर्ग १६

१ विपुलतरनितम्बाभोगरुद्धे रमण्या शियतुमनधिगच्छ्यञ्जीवितेशोऽवकाशम् । रतिपरिचयनस्यन्तैदतन्द्र कथं चिद्र-गमयति शयनीये शर्वरी किं करोतु ॥४॥

यतः कुमुविनियों के साथ सम्भोग करनेवाले चन्त्रमा ने अपने कलंक को दुगुना कर लिया है इसलिए मानो यह रात्रि मित में तस्पर बीर अम्बरान्य—आकाशान्त (यक्ष में, वस्त्रान्त ) में लम्न इस चन्त्रमा को अपसानित कर कोड़कर जा रही है।

प्रातःकाल के समीर से हिलते हुए दीपकों का वर्णन देखिए—
ते भावा करणविवर्तमानि तानि प्रौढि सा मृदुभिषातेषु कामिनीनाम् ।
एकैकं तदिव रताद्भृतं स्मरन्तो धृन्वन्ति द्वसनहता शिरांसि दीपा ॥६॥
स्त्रियों के वे भाव, वे आसनों के परिवर्तन और रतिजनित कोमल शब्दों में वह
अलौकिक चातुरी—इस प्रकार एक-एक आश्चर्यकारी रत का स्मरण करते हुए दौषक
वायु से ताडित हो मानो सिर ही हिला रहे हैं।

इसी से मिलता हुआ भाव माघ ने भी प्रकट किया है— अनिमिषमिवरामा रागिणां सर्वरात्र नवनिधुवनलीला कौतुकेनातिबीक्ष्य । इदमुदवसितानामस्फुटालोकसप— न्नयनिमव सनिद्र घूर्णते दैपमिंच ॥१८॥ शिशुपालवध, सर्ग १८

बजनेवाली भेरी के प्रणाद का वर्णन देखिए कितना कल्पनापूर्ण है—
राजान जगित निरस्य सूरसूतेनाक्रान्ते प्रसरित दुन्दुभेरिदानीम् ।
यामिन्या प्रियतमविष्रयोगदु खैहूंत्सन्धे स्फुटत इवोद्भट प्रणादः ॥८॥
जब राजा—चन्द्रमा (पक्ष में, नृपति) को नष्ट कर अवण ने सारे ससार पर
आक्रमण कर लिया तब बजनेवाली दुन्दुभियो का शब्द ऐसा फैल रही था मानो पितविरह से फटते हुए रात्रि के हृदय का शब्द ही है।

पद्मपराग को उडानेवाली प्रभात वायु का वर्णन देखिए—
सभोगश्रमसिललैरिवाङ्गनानामङ्गेषु प्रशमित मनोभवाग्निम् ।
उन्मीलज्जलजरज कणान्किरन्त प्रत्यूषे पुनरिनला प्रदीपयन्ति ॥१२॥
सम्भोगजनित स्वेद जल से स्त्रियो के शरीर में जो कामाग्नि बृक्ष चुकी थी उमे
प्रात काल के समय खिलते हुए कमलो की पराग के छोटे-छोटे कण बिखेरनेवाली वायु
पुन प्रज्वलित कर रही है।

इससे मिलता हुआ भाव शिशुपालवध में भी प्रकट किया गया है—
अविरतरतलोलायासजातश्रमाणामुपशममुपयान्त नि सहेऽङ्गेऽङ्गनानाम् ।
पुनरुषसि विवक्तैर्मातरिश्वावचूर्ण्य
ज्वलयति मदनाग्नि मालतीना रजोभिः ॥१७॥
—शिशुपालः, सर्ग ११

्यमिषस विवार के सिलिज में सुकते हुए चन्त्रमा और पक्षियों के कलकूजन में बेसिए कवि ने अपनी प्रक्रिमा को कैसा साकार किया है ?

> मूर्जीबोद्गतप्रितायसानरहमीः चन्द्रेऽस्मिक्तमतिः विमावरीष्यरत्याः । अन्योऽन्यं विद्वारवैरिबोल्ससन्त्यो विव्वध्वो विद्वति विष्कृताहुहासम् ॥१५॥

जिस पर किरणक्यों सफ़ेद बाल निकले हैं ऐसे मस्तक के समान चन्द्रमा, जब रात्रिक्यों बृद्धा स्त्री के आगे झुककर प्रणय-याचना करने खगा तब पक्षियों के शब्दों के बहाने परस्पर खिलखिलाती हुई दिशाक्यी स्त्रियाँ मानो विष्णवसूचक अट्टहास ही करने लगी।

कमलो के विकास, सूर्य की लालिमा तथा सूर्योदय आदि के वर्णन में किन एक से एक नूतन कल्पनाओं को प्रकट किया है। धर्मशर्माम्युदय का यह प्रभात-वर्णन षोडश सर्ग के १-४१ क्लोकों में सम्पर्ण हुआ है।

# चतुर्थ अध्याय

### स्तम्भ १ : आमोद-निदर्शन

- १. धर्मशर्माम्युदय का पुष्पावचय और जलकीडा
- २ जीवन्धरचम्पूका वसन्त-वैभव

### स्तम्भ २ : प्रकीणंक-निर्देश

- ३. जीवन्धरचम्पू मे शिशु-वर्णन
- ४ जीवन्धरचम्पू का प्रबोध-गीत
- ५. धर्मशर्माभ्युदय का स्वयवर-वर्णन
- ६ चन्द्रग्रहण और जरा का अद्भुत वर्णन
- ७ सज्जन-प्रशसा और दुजंन-निन्दा
- ८. पुत्राभाव-वेदना
- ९ स्वप्नदर्शन

### स्तम्भ ३: नीतिनिकुज

- १० धर्मशर्माभ्युदय का सुभाषितनिचय
- ११ धर्मशर्माभ्युदय का नीत्युपदेश और राज्य-शासन
- १२ जीवन्धरचम्पू का सुभाषितसचय
- १३ जीवन्धरस्वामी की भक्तिगगा

# स्तम्भ ४ . सामाजिक दशा और युद्धनिदर्शन

- १४ जीवन्धरचम्पू से ध्वनित सामाजिक स्थिति
- १५ धर्मशर्माम्युदय का युद्ध-वर्णन और चित्रालकार
- १६ जीवन्धरचम्पू का युद्ध-निरूपण

# स्तम्भ ५ : भौगोलिक निर्वेश और उपसंहार

- १७ धर्मशर्माम्युदय का रत्नपुर
- १८ जीवन्धर का हेमागद देश और उनका भ्रमण-क्षेत्र
- १९. टीकाएँ और टिप्पण
- २०. धर्मशर्माभ्युदय के संस्कृत-टीकाकार
- २१. उपसंहार
- २२ अन्त्यनिवेदनम्

# स्तम्भ : १ स्रामोद-निदर्शन ( मनोरंजन )

# षर्मक्षमम्युक्य मे पुरुपावस्य और जलकोडा

छहो ऋतुओं के पृष्पों से मुशोभित विन्ध्याचल की वनस्थली में पृष्पावचय के लिए स्त्रियाँ मदमाती चाल से जा रही हैं। उनकी गोल-गोल भुजाएँ स्थूल नितम्बो से टकराकर ककणो का शब्द कर रही हैं। इस दृश्य का सुन्दर वर्णून किन की काव्यभारती में देखिए—

गतागतेषु स्वलित वितन्वता नितम्बभारेण सम जडात्मना । भृजौ सुवृत्ताविष कङ्कणक्वणै किलाङ्गनामा कलहं प्रचक्रतु ॥५॥

-धर्मशर्मास्युदय, सर्ग १२

स्त्रियो की भुजाएँ यद्यपि सुकृत थी—गोल थी (पक्ष में, सदाचारी थी) फिर भी आने-जाने मे रुकावट डालनेवाले जड—स्यूल (पक्ष में, धूर्त) नितम्ब के साथ ककणो की ध्वनि के बहाने मानो कलह कर रही थी।

यही वर्णन महाकि माघ की काग्यभारती में भी देखिए— नखरुनिरिचतेन्द्रचापलेख लिलतगतेषु गतागत दधाना । मुखरितवलयं पृथी नितम्बे भुजलिका मुहुरस्खलत्तरूण्या ॥४॥

-शिशुपाल , सर्ग ७

नस्तों की कान्ति से जिसमें इन्द्रधनुष की रेखा निर्मित हो रही थी ऐसे गमना-गमन को घारण करनेवाली किसी तरुणी की मुजलता ककर्णों का शब्द करती हुई स्यूल नितम्ब में बार-बार टकराती थी। यहाँ वर्णनीय विषय दोनो स्थानो पर यद्यपि एक है तथापि महाकवि हरिचन्द्र ने भुजाओं को सुवृत्त और नितम्बमण्डल को जड़ विशेषण देकर विषय को अत्यिषिक समस्कारपूर्ण बना दिया है।

चछते समय स्त्रो की मेखला शब्द क्यो कर रही थी ? इसका कल्पनापूर्ण वर्णन महाकवि हरिचन्द्र की बाणी में देखिए---

गुरुस्तनाभोगभरेण मध्यत कृशोदरीय झटिति तुटिष्यति । इतीव काञ्ची-कलकिष्कुणीक्वणैर्मृगीदृशः पूत्कुरुते स्म वर्त्मनि ॥६॥

- धर्मशर्मा, सर्ग १२

मार्ग में चलते समय किसी मृगनयनी की मेखला किकिणियों के मनोहर शब्दो से ऐसी जान पड़ती थी मानो वह, यह जानकर रो ही रही थी कि यह कुशोदरी स्थल स्तनमण्डल के भार के कारण मध्यभाग से जल्दी ही टूट जायेगी।
अब इसी मेखला का वर्णन महाकवि माघ की वाणी में देखिए—
अतिशयपरिणाहवान्वितेने बहुतरमितरत्निकिङ्कणीकः।
अलघुनि जघनस्थले परस्या ध्वनिमधिक कलमेखलाकलाप ॥५॥

—शिशुपाल , सर्ग ७

किसी अन्य स्त्री के स्थूल नितम्बमण्डल पर अनेक मणिमय किंकिणियो से युक्त अतिशय विशाल मनोहर मेखलाओ का समृह अधिक शब्द कर रहा था।

यहाँ शब्द क्यो कर रहा था ? इसमें किव ने कोई कल्पनापूर्ण हेतु नही दिया।
कोई स्त्री लता के अग्रभाग में लगे हुए फूल को तोडने के लिए अपनी भुजा
ऊपर उठाये हुए है इसका वर्णन हरिचन्द्र की वाणी मे देखिए---

काचिद्वराङ्गी कमितु पुरस्तादुदस्तबाही कुसुमोद्यतस्य । मूल नखाङ्काञ्चितमशुकेन तिरोदघे मड्कु करान्तरेण ॥८॥

-जीवन्धरचम्प्, लम्भ ४

कोई एक स्त्री अपने पित के सामने फूल तोडने के लिए भुजा ऊपर की और उठाये हुए थी परन्तु उस भुजा के मूल में पित के द्वारा दिया हुआ नखक्षत का चिह्न था जिसे वह दूसरे हाथ से वस्त्र के द्वारा बडी सुन्दरता के साथ छिपा रही थी।

यही वर्णन माघ के शब्दों में देखिए—
प्रियमिम कुसुमोद्यतस्य बाहोर्नवनखमण्डनचारु मूलमन्या।
मुहुरितरकराहितेन पीनस्तनतटरोधि तिरोदधें आकेन ॥३२॥

—शिशुपाल , सर्ग ७

यद्यपि दोनो क्लोको का भाव एक-सा है तथापि मङ्क्षु की अपेक्षा माघ का 'मुहु' शब्द अधिक चमत्कार उत्पन्न करनेवाला है।

पितयो द्वारा स्त्रियो के प्रति जो प्रणयोक्तियां कही गयी हैं उसका कुछ नमूना देखिए। स्त्री के केशपाश का वर्णन करता हुआ पित उससे कहता है—

शिखण्डिना ताण्डवमत्र वीक्षितु तवास्ति चेन्चेतसि तन्त्रि कौतुकम् । समाल्यमुद्दामनितम्बचुम्बिन सुकेशि तत्सवृणु केशसञ्चयम् ॥३४॥

—वर्मशर्मा, सर्गे १२

हे तिन्व । यदि तेरे चित्त में यहाँ मयूरो का ताण्डव नृत्य देखने का कौतुक है तो हे सुकेशि । स्थूल नितम्बों का चुम्बन करनेवाले, मालाओ सहित इस केशसमूह को ढक ले।

यही माव माघ ने शिशुपालवध के पचम सर्ग मे प्रकट किया है—
दृष्ट्वेव निजितकलापभरामधस्ताद् व्याकीर्णमाल्यकबरां कबरीं तरुण्या ।
प्रादुद्रवत्सपदि चन्द्रकवान्द्रमाप्रात्संघिषणा सह गुणाभ्यिकहैर्रासम् ॥१९॥

किसी वृक्ष पर मयूर बैठा था, ज्यों ही उसने वृक्ष के नीचे अपने पिच्छमार को जीतनेवाली तथा गुँधों हुई मालाओं से चित्र-विचित्र किसी युवती की चोटी देखी त्यों ही वह शीघ्र माग गया सो ठीक ही है क्योंकि ईर्ध्यालु प्राणी अधिक गुणवानों के साथ एकत्र नहीं रह सकते।

स्त्री के वाणी-माधुर्य को प्रकट करने के लिए कोई पति कह रहा है—
भव क्षण चण्डि वियोगिनीजने दयालुक्न्मुद्रय सुन्दरी गिरम्।
अमी हताशा प्रथयन्तु मूकता कृतान्तदूता इव लिजता पिका. ॥३८॥
——धर्मशर्मा., सर्ग १२

हे चण्डि । क्षण-भर के लिए वियोगिनी स्त्रियो पर दयालु हो जा और अपनी सुन्दर वाणी प्रकट कर दे जिससे यमराज के दूतों के समान ये दुष्ट कोयल लज्जित हो चुप हो जायें।

यहाँ 'तेरी वाणी कोयल की कूक से भी मधुर हैं' यह भाव किव ने प्रकट किया है।

रष्ट स्त्रियो तथा पुरुषो को अनुकूल करने के लिए सिखयो की सान्त्वनापूर्ण उक्तियाँ भी (१२-१९), (३५-३९) दर्शनीय है। समस्त सर्ग में प्रागर रस की मधुर धारा को प्रवाहित करते हुए भी किन ने शालीनता को सुरक्षित रखा है जबिक माघ उसे सुरक्षित नहीं रख सके हैं। माघ के सप्तम सर्ग के ४४-५१ क्लोक अधिक अशालीन जान पडते हैं। इसी प्रकार किरातार्जुनीय के अष्टम सर्ग का १९वाँ तथा इसी प्रकार के कुछ अन्य क्लोक भी शालीनता को सुरक्षित नहीं रख सके हैं।

### जलकोडा

विन्ध्याचल के फलपुष्पविशोभित वन में पृष्पावचय करती हुई स्त्रियाँ जब श्रान्त हो गयी तथा उनके अग स्वेद-बिन्दुओ से ब्यास हो गये तब जलक्रीडा के लिए नर्मदा के तट पर गयी। थकी-माँदी स्त्रियो का वर्णन देखिए—

> द्विगुणितिमिव यात्रया वनाना स्तनजघनोद्वहनश्रम वहन्त्यः । जलविहरणवाञ्ख्या सकान्ता ययुरथ मेकलकन्यका तरुण्य ॥१॥ धर्मः, सर्ग १३

तदनन्तर वनिवहार से जो मानो दूना हो गया था ऐसा स्तन तथा जघन धारण करने का खेद वहन करनेवाली तरुण स्त्रियाँ जलक्रीडा की इच्छा से अपने-अपने पतियों के साथ नर्मदा की ओर चकी।

कितनी ही स्त्रियाँ नदी-तट पर पहुँचकर भी भय के कारण पानी में प्रवेश नहीं कर रही हैं परन्तु उनके प्रतिबिम्ब पानी में प्रतिबिम्बित हो रहे हैं इसका वर्णन

आमोद-निदर्शन (मनोरंजन)

#### कवि की बाणी में देखिए--

कयमपि तटिनीमगाहमानास्वकितदृशः प्रतिमाच्छलेन तन्त्र्यः । इह पयसि भुवावलम्बनार्थं समिभसृता इव वारिदेवतामिः ॥१९॥

कितनी ही चवल-लोचना स्त्रियां नदी के पास जाकर भी उसमें प्रवेश नहीं कर रही थी परन्तु पानी में उनके प्रतिबिम्ब पड रहे थे जिससे ऐसी जान पडती थी मानो उनकी भुजाएँ पकडने के लिए जलदेवियां ही उनके सम्मुख आयी हो।

जल्रप्रवेश से डरनेवाली स्त्री का चित्रण माघ ने भी बडा कौतुकपूर्ण किया है देखिए—

> आसीना तटभूवि सस्मितेन भर्ता रम्भोरूरवतरितु सरस्यिनच्छु । घुन्वाना करयुगमीक्षितु विलासाञ्शीतालु सिललगतेन सिच्यते स्म ॥१९॥ —शिशुपालवघ, सर्ग ८

कोई एक स्त्री ठण्ड का बहाना लेकर नदी तट पर बैठी हुई सरोवर मे प्रवेश करने के लिए कतरा रही है। उसका पित पानी मे प्रवेश कर चुका है। पित के कहने पर भी वह पानी में प्रवेश नहीं कर रही है मात्र दोनो हाथ हिलाकर मना कर रही है तब पित उसकी विलास-चेष्टाएँ देखने के लिए मुसकराता हुआ उसपर पानी उद्याल रहा है।

शिशुपालवध के अष्टम सर्ग में ७१ श्लोको के द्वारा माघ ने और धर्मशर्माम्युदय के त्रयोदश सर्ग में उतने ही श्लोको द्वारा हरिचन्द्र ने जलकीडा का बडा प्राञ्जल वर्णन किया है। दोनो ही किव, आख्यानात्मक अश से उतने अनुरक्त नही जान पडते जितने कि वर्णनात्मक अश से। वनकीडा, जलकीडा, चन्द्रोदय, प्रभात, सूर्योदय आदि के वर्णन में इन्होने प्रे-प्रे सर्ग व्याप्त किये है।

स्त्रियों के जलप्रवेश करते ही कमलवन में बैठा हुआ हस, अपनी चोच में मृणालखण्ड को दबाये हुए भय से उड गया इसका सजीव वर्णन देखिए—

> प्रसरित जललीलया जनेऽस्मिन्बिसवदनो दिवमुत्पपात हस । नवपरिभवलेखभृत्रलिन्या प्रहित इवाशुमते प्रियाय दूत ।।२३॥

> > -- धर्मशर्मा, सर्ग १३

जब लोग जलकीडा करते हुए इघर-उघर फैल गये तब हस अपने मुँह में मृणाल का टुकड़ा दावे हुए आकाश में उड गया जो ऐसा जान पडता था मानो कमिलनी ने नूतन पराभव के लेख से युक्त दूत हो अपने पित-सूर्य के पास भेजा हो।

कोई एक पुरुष अपनी प्रियतमा के वक्षास्थल पर बार-बार पानी उछाल रहा था। क्यो उछाल रहा था? इसका उत्तर महाकवि हरिचन्द्र की वाणी में देखिए— ैसमसिचत मुहुर्मुहु॰ कुचाग्रं करसिल्लैर्दयितो विमुख्यवष्टाः । मृदुतरहृषयस्थलीप्ररूढस्मरनवकल्पतरोरिवामिवृद्धये ॥३१॥

-धर्मशर्मी., सर्ग १३

कोई एक पुरुष हाथों से पानी उछाल-उछालकर अपनी भोली-भाली नयी स्त्री के स्तनाग्र भाग को बार-बार सीच रहा था जो ऐसा जान पढता था मानो उसके कोमल हुदय क्षेत्र में जमे हुए कामरूपी नवीन कल्पवृक्ष को बढाने के लिए ही सीच रहा हो।

स्यूल स्तनो से सुशोभित कोई स्त्री पानी में तैर रही थी उसका वर्णन देखिए कितना कल्पनापूर्ण है ?

हृदि निहितघटेव बद्धतुम्बीफलतुलिताङ्गलतेव कापि तन्वी । इह पयसि सविभ्रम तरन्ती पृथुलकुचोच्चयशालिनी रराज ॥३३॥

-- वर्मशर्माः सर्ग १३

स्यूल स्तनमण्डल से मुशोभित कोई एक स्त्री पानी में बड़े विभ्रम के साथ तैर रही थी और उससे ऐसी जान पडती थी मानो उसने अपने हृदय के नीचे दो घट ही रख छोड़े हो अथवा शरीररूपी लता के नीचे तुम्बी के दा फल ही बाँघ रखे हो।

किसी स्त्री के मुख पर एक भीरा बार-बार झपट रहा है और स्त्री उससे भयभीत हो अपने दोनो हाथ हिला रही है। उस भ्रमर के प्रति किब की उक्ति देखिए कितनी मनोरम है?

अहमिह गुरुलज्जया हतोऽस्मि भ्रमर विबेकनिधिस्त्वमेक एव । मुखमनु मुमुखी करौ धुनाना यदुपजन भवता मुहुरचुचुम्बे ॥३९॥

-धर्मशर्मा सर्ग १३

भाई भ्रमर । मैं तो इस बड़ी लज्जा के द्वारा ही मारा गया पर विवेक के भाण्डार तुम्ही एक हो जो सब लोगों के समक्ष ही मुख के पास हाथ हिलानेवाली इस सुमुखी का वार-वार चुम्बन कर रहे हो।

कवि की यह उक्ति अभिज्ञान शाकुन्तल मे प्ररूपित कविकुलतिलक कालिदास की निम्नाकित उक्ति का स्मरण दिलाती है—

चलापाङ्गा दृष्टि स्पृशसि बहुशो वेपथुमती
रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचर ।
कर व्याधुन्वन्त्या. पिबसि रितसर्वस्वमधर
वय तत्त्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्व खलु कृतो ॥

भाव स्पष्ट है।

सुदतीकुचकुद्मनाप्रमारात्तरण कश्चिदसिश्चदम्बुधि ।
 हदयस्थलजातरागकवपद्रमवृद्धचै किमु कामुक परम् ॥१८॥ — जीवन्धरचम्पू लम्म ४

जलकीडा के बाद नदी से बाहर निकली हुई किसी स्त्री के केशों से पानी की बूँदें टपक रही है। क्यों टपक रही है? इसका उत्तर कवि की कलम से सुनिए—

ष्ठलिबहरणकेलिमुत्सुजन्त्या कचित्रचयः क्षरदम्बुरम्बुजाक्या । परिविदितनितम्बसङ्गसौक्य पुनरपि बन्धभियेव रोदिति स्म ॥५९॥

-वर्मशर्मा., सर्ग १३

जलविहार की क्रीडा छोडनेवाली किसी कमलनयना के केशो से पानी झर रहा था जिससे वे ऐसे जान पढते थे कि अब तक तो हमने खुले रहने से नितम्ब के साथ समागम के सुख का अनुभव किया पर अब फिर बाँघ दिये जायेंगे इस भय से मानो रो ही रहे थे।

किसी पुरुष ने स्त्री के स्थूल स्तनमण्डल पर पानी उछाल दिया इससे पास में खडी हुई सपत्नी को बडी वेदना हुई और उस वेदना के कारण वह स्वेद से तर हो गयी। देखिए, सपत्नीगत मात्सर्य का कितना सुन्दर वर्णन है—

सरभसमधिपेन सिच्यमाने पृथुलपयोधरमण्डले प्रियायाः।

श्रमसिललिमिषात्सखेदमश्रूण्यहह मुमोच कुचद्वय सपत्न्या ॥३७॥

-धर्मशर्मा, सर्ग १३

ज्यो ही पित ने अपनी प्रिया का स्थूल स्तनमण्डल सहसा पानी से सीचा त्यो ही सपत्नी के दोनो स्तन पसीना के छल से बडे खेद के साथ आँसू छोडने लगे।

> इसी से मिलता-जुलता भाव महाकवि माघ ने भी प्रकट किया है। देखिए— उद्वीक्ष्य प्रियकरकुड्मलापविद्धै-

> > वंक्षोजद्वयमभिषिक्तमन्यनार्या ।

अम्भोभिमुंहुरसिचद्वघूरमर्षा-

दात्मीय पृयुत्तरनेत्रयुग्ममुक्तै ॥३७॥

पित के करकुड्मलो के द्वारा उछाले हुए जल से अन्य स्त्री के स्तनयुगल को अभिषिक्त देख कोई स्त्री क्रोध के कारण अपने स्तनयुगल को विशाल नेत्रयुगल से छोडे हुए जल से—ऑमुओ से बार-बार सीचने लगी।

इस तरह धर्मशर्माम्युदय का समस्त त्रयोदश सर्ग जलकीडा के मनोहर दृश्यो से भरा हुआ है। इसके समक्ष भारिव का जलकीडा वर्णन (किरातार्जुनीय, सर्ग८) निष्प्रभ जान पडता है, और माघ का वर्णन समकक्ष प्रतिभासित होता है।

### जीवन्घरसम्पू का वसन्त-वैभव

पुष्पावचय

जन-जन के मानस को आन्दोलित कर देनेवाले वसन्त का शुभागमन हुआ है। वन की शोभा निराली हो गयी है। उसका वर्णन करने के लिए महाक्वि हरिचन्द्र की पक्तियाँ देखिए--- तदानी जगण्ययोद्युक्तपञ्चवाणप्रयाणसूचकमाश्चिष्ठदूष्यनिलयिनकाशपल्लविताशोक-पेशलं सुवर्णश्चंत्रलसनद्ववनदेवताञ्चितपेटिकायमानरसालपल्लवसमासीनकोकिलकुल तरुण-जनहृदयविदारणदारुणकुसुमवाणनखरायमाणिकशुक्कुसुमसङ्कुल मदननरपालकनकदण्डा-यितकेसरकुसुमभासुर विलीनशिलीमुखजराभी रुशरिधसरूपपाटलपटलं वियोगिजनस्वान्त-नितान्तकुन्तनकुन्तायितकैतकदन्तुरित वनमजायत ।—पृ. ७६-७६

### भाव यह है-

उस समय बन की शोभा निराली हो रही थी। कही तो वह वन जगत् को जीतने के लिए उद्यत कामदेव के प्रस्थान को सूचित करनेवाले मजीठ रंग के तम्बुओं के समान पल्लवों से युक्त अशोक वृक्षों से मनोहर दिखाई देता था। कही सोने की साँकलों से जकड़ी वनदेवता की उत्तम पेटी के समान दिखनेवाले आम के पल्लवों पर कोकिलाओं के समूह बैठे हुए थे। कही तरुण मनुष्यों के हृदय को विदारण करने में कठोर कामदेव के नाखूनों के समान सुशोभित पलाश वृक्ष के पुष्पों से व्याप्त था। कही कामदेवरूपी राजा के सुवर्णदण्ड के समान आचरण करनेवाले मौलश्री के फूलों से सुशोभित था। कही जिनपर शिलीमुख—भौरें बैठे हुए हैं (पक्ष में, शिलीमुख—बाण रखे हुए हैं) ऐसे कामदेव के तरकस के समान गुलाब की झाडियों से सुशोभित था और कही वियोगी मनुष्यों के हृदय के काटने में भाले का काम करनेवाले केतकी के फूलों से व्याप्त था।

नागरिक पुष्पावचय करने के लिए उद्यत है। कोई पुरुष अपनी कान्ता को कोप से कलुषित-चित्त देख कहता है—

प्रसारय दृश पुर क्षणमिद वन विन्दता
स्थलोत्पलकुलानि वै कलय तन्त्रि मन्दिस्मतम् ।
पतन्तु कुसुमोच्चया दिशि विशि प्रहृष्टालय
स्फुटोकुरु गिर पिक. सपदि मौनमाढौकताम् ॥५॥ — पृ ७८

हे तिन्व ! आगे दृष्टि तो फैलाओ जिससे यह वन, स्थल में विद्यमान नीलकमलो को प्राप्त कर सके । जरा मन्द मुसकान भी छोडो जिससे प्रत्येक दिशा में भ्रमरो को आनन्दित करनेवाले फूलों के समूह झड पडें और जरा अपनी वाणी भी प्रकट करो जिससे कोयल शीघ्र ही चुप हो जाये।

> कोई एक पुरुष अपनी प्रणयिनी से कहता है— सञ्चारिणी खलु लता त्वमनङ्गलक्ष्मी-रम्लानपल्लवकरा प्रमदालिजुष्टा। यस्या गुलुच्छयुगल कठिन विशाल-शाखे शिरीषसुकुमारतमे मृगक्षि ॥६॥

> > —पृ ७८

हे मृगनयिन ! जिसमें हाथ के समान नूतन पत्छव छह्छहा रहे हैं, जो मदोन्मत्त अमरों से सेवित हैं, जिनके फूछ के दो गुच्छे अत्यन्त कठोर हैं, और जिसकी दो बडीं शाखाएँ शिरीष के फूछ के समान अत्यन्त सुकुमार हैं ऐसी तुम ही चछती-फिरती छता हो और तुम हो काम को छक्ष्मी हो।

पुष्पावचय करनेवाली स्त्रियो का स्वाभाविक चित्रण देखिए कितना सजीव है— वलात्कुच सपदि भङ्कुरमध्यभागं स्विद्यत्कपोलमलकाकुलवक्त्रबिम्बम् । व्यालोलकङ्कुणझणत्कृति तत्र देव्य पुष्पग्रह करतलै कुतुकादकार्षु ॥१७॥

वहाँ देवियो—रानियों ने कौतुकवश अपने हाथों से फूलों का चयन किया। चयन करते समय उन देवियों के स्तन हिल रहे थे, मध्यभाग झुक रहे थे, कपोल पसीना से तर हो रहे थे, मुख-मण्डल केशों से व्याकुल हो रहे थे और चचल ककण झनझन शब्द कर रहे थे।

### जलकोड़ा

धर्मशर्माम्युदय का कथावृत्त अल्प होने से उसमें वर्णनात्मक भाग का विस्तार किया गया है। यही कारण है कि उसमें वनक्रीडा और जलक्रीडा के लिए स्वतन्त्र सर्ग रखे गये है परन्तु जीवन्धरचम्पू का कथावृत्त अत्यन्त विस्तृत है साथ ही अनेक घटनाओ से भरा हुआ है अत इसमें कान्यात्मक वर्णन सीमित हैं। यहाँ जलक्रीड़ा के प्रसग के निम्न दलोक द्रष्टव्य है—

किरिध्यमण तरुणैरवकोरै कस्याहिचदास्य शश्रृद्दभूव ॥ ११॥ चिरिध्यमण तरुणैरवकोरी कामिनीमुखमितिञ्चदञ्जसा चन्द्रविभ्वमित द्रष्टुमागतम् ॥१७॥ सुदतीकुचकुड्मलाग्रमारात्तरुण किर्चदिसञ्चदम्बुभि । हृदयस्यलजातरागकल्पद्रुमवृद्धचै किमु कामुक परम् ॥१८॥ अन्या काचिद्रललभ वञ्चयित्वा सख्या साक वारिमग्ना मृहूर्तम् । तस्या गात्रामोदलोभाद् भ्रमद्भिर्भृङ्गैर्जाता सामुनालिङ्गिता च ॥१९॥ सरोजिनीमध्यविराजमाना काचिन्मृगाक्षी कमनीयख्या । वक्षोजकोशा मृदुवाहुनाला नालक्षि वक्षायतफुल्लपद्मा ॥२०॥ च्युतै प्रसूनैर्घनकेशवन्धान्मृगीदृशा तारिकते जलेऽस्मिन् । निरीध्यमाण तरुणैरचकोरै कस्याहिचदास्य शश्रमृद्वभूव ॥२१॥

-पृ ८३

भाव यह है--

उस समय पानी पर जिसकी कुचित दृष्टि पड रही थी और जो देखने के लिए आये हुए चन्द्रिबम्ब के समान जान पडता था ऐसे अपनी प्रिया के मुख को सोने की पिचकारी से निकलते हुए जल से कोई बार-बार सीच रहा था। कोई एक युवा पास जाकर अपनी स्त्री के स्तनरूप कुड्मल के अग्रभाग को पानी से सीच रहा था जिससे ऐसा जान पडता था मानो वह उसके हृदयस्थल में उत्पन्न हुए रागरूपी कल्पवृक्ष की वृद्धि ही चाहता था।

कोई एक स्त्री अपने पित को घोखा देकर ससी के साथ मुहूर्त-भर के लिए पानी में डूबा साथ गयी परन्तु उसके शरीर की सुगन्धि के लोभ से मेंडराते हुए भ्रमरो से उसका पता चल गया और पित ने उसका आर्लिंगन किया।

जिसके स्तन कमल की बोडियो के समान थे, कोमल भुजाएँ मृणाल के समान थी और मुख फूले हुए कमल के समान था ऐसी सुन्दर रूप को धारण करनेवाली कोई स्त्री जब कमलिनियो के बीच पहुँची तब अलग से पहचानने में नहीं आयी।

नदी का पानी स्त्रियों के सघन केशबन्धन से गिरे हुए फूलों के द्वारा तारिकत— ताराओं से युक्त जैसा हो रहा था और उसके बीच में तरुणजनरूपी चकोरों के द्वारा देखा गया किसी स्त्री का मुख चन्द्रमा हो रहा था—चन्द्रमा के सूमान जान पडता था।

इस प्रकार पुष्पावचय और जलक्रीडा के संक्षिप्त सन्दर्भ से जीवन्धरचम्पू का वयन्त-वैभव काव्यकला का एक उत्तम आदर्श है।

# स्तम्भ २: प्रकीर्णक निर्देश

# जीवन्धरचम्पू मे शिशु-वर्णन

महाकिव हरिचन्द्र ने शिशु अवस्था का वर्णन धर्मशर्भाम्युदय के नवम सर्ग में विस्तार से किया है पर जीवन्धरचम्पू के प्रथम लम्भ में भी जो जीवन्धर कुमार की शिशु अवस्था का वर्णन हुआ है वह सिक्षप्त होने पर भी सुन्दर है, देखिए—

यथा यथा जीवकयामिनीशो विवृद्धिमागाद्विरुसत्कलाप.।
तथा तथावर्धत मोदवाधिरुद्वेलमूरव्यिनिकायभर्तु ॥९९॥
उत्तानशयने बिभ्रन्मुष्टि तुष्टिकर सुत ।
उद्यत्कुड्मलयुग्मश्रीपद्माकरतुला दघौ ॥१००॥
मृग्धिस्मत मुखसरोजगलन्मरन्दधारानुकारि मुखचन्दिरचन्द्रिकाभम् ।
पित्रो प्रमोदकरमेष बभार सूनु
कीर्तेविकासिभव हासिमवास्यलक्ष्म्या ॥१०१॥
पयोघर धयन् सूनु पयो गण्डूषित मुहु ।
उद्गिरन्कीर्तिकल्लोल किरिश्चव विदिद्युते ॥१०२॥
सञ्चरन् स हि जानुम्याममले मणिकुट्टिमे ।
प्रतिबिम्ब परापत्यबुद्धधा संताडयन्बभौ ॥१०३॥
क्रमेण सोऽय मणिकुट्टिमा ज्ञुणे नखस्फुरत्कान्तिज्ञरीभिरिञ्चते ।
स्वलत्पद कोमलपादपञ्चजक्रम ततान प्रसवास्तृते यथा ॥१०४॥

--- पृ ३६-३७

भाव यह है-

शोभायमान कलाओ से सम्पन्न जीवन्धररूपी चन्द्रमा जैसा-जैसा बढ़ता जाता था वैसा-वैसा ही गन्धोत्कट का हर्षरूपी सागर बढता जाता था।

बालक जीवन्धर जब मुट्टियाँ बाँधकर चित्त सोता था तब उस तालाब की शोभा घारण करता था जिसमें कमल की दो बोडियाँ उठ रही थी।

वह बालक माता-पिता के आनन्द को बढ़ानेवाली जिस सुन्दर मुसकान को घारण करता था वह ऐसी जान पडती थी मानो मुखरूपी कमल से मकरन्द की घारा ही गिर रही हो, अथवा मुखरूपी चन्त्रमा की चौदनी ही हो, अथवा कीर्ति का विकास हो हो, अथवा मुख की लक्ष्मी का हास्य ही हो।

वह बालक माता का स्तन पीकर बार-बार दूध के कुरले उगल देता था जिससे ऐसा जान पडता था मानो कीर्ति की तरम ही बिखेर रहा हो।

कुछ ही दिनों में वह बालक मिणयों के निर्मल फर्श पर घुटनों के बल चलने लगा था और अपनी ही परछाईं को दूसरा बालक समझ ताडन करता हुआ अत्यन्त सुक्षोभित हो रहा था।

क्रम-क्रम से वह बालक नखो की फैलती हुई कान्तिरूपी झरनो से सुशोमित अतएव फूलो से आच्छादित के समान दिखने वाले मणियो के आँगन में लडखडाते पैरों से कोमल चरण-कमलो की डग फैलाने लगा।

बाल-लीला का कौतुकावह वर्णन हम सोमदेव के यशस्तिलक-चम्पू में देखते हैं। बाण ने कादम्बरी में चन्द्रापीड के शैशव का वर्णन मात्र एक पक्ति में समाप्त कर दिया है—

'क्रमेण कृतच्डाकरणादिक्रियाकलापस्य शैशवमतिचक्राम चन्द्रापीडस्य'

महाकिव कालिदास ने भी रघुवश के तृतीय सर्ग में रघु के बाल्यकाल का वर्णन मात्र एक श्लोक में पूर्ण किया है—

> उवाच घात्र्या प्रथमोदित वचो ययौ तदीयामवलम्बय चाङ्कुलिम् । अभूच्च नम्र प्रणिपातशिक्षया पितुर्मुद तेन ततान सोऽर्भक ॥२५॥ — सर्ग

अलकार की दृष्टि से अर्हदास के पुरुदेवचम्पू में बाल्यभाव का अच्छा वर्णन हुआ है।

इसी सन्दर्भ मे घर्मशर्माम्युदय का भी शिशु-वर्णन द्रष्टव्य है। भगवान् घर्मनाथ माता की गोद से उन्मुक्त हो पृथ्वी पर चलने का अभ्यास कर रहे हैं इसका वर्णन देखिए, कितना स्वाभाविक है—

प्राच्या इवोत्थाय स मातुरङ्कत कृतावलम्बो गुरुणा महीभृता ।
भून्यस्तपाद सिवतेव बालकरचचाल वाचालितिकिङ्किणीदिज ॥७॥
रिद्धन्यदाक्रान्तमहीतले बभौ स्फुरस्रखाशुप्रकरेण स प्रभु ।
शेषस्य बाधाविधुरेऽस्य धावता कुटुम्बकेनेव निषेवितक्रम ॥८॥
बन्नाम पूर्व सुविलम्बमन्यरप्रवेपमानाग्रपद स बालकः ।
विश्वममराया पदभारधारणप्रगल्भतामाकलयन्निव प्रभु ॥९॥ —सर्ग ९

भाव स्पष्ट है।

# बोक्करकस्पू का प्रबोध-गीत

कविकुलगुरु कालिदास ने रघुवंश के पंजम सर्ग में श्लोक ६६ से ७५ तक मागधों द्वारा युवराज अज को जगाने के लिए जिस प्रवीध-गीत का मंगल गान कराया है उसका प्रभाव हम जीवन्धरचम्पू पर भी देखते हैं। यहाँ विजया देवी को जगाने के लिए प्रावीधिक—जगाने के कार्य में नियुक्त मागध्यज्ञा ने जो हृदयहारी गीत गाया है वह सक्षित होने पर भी एक विशिष्ट प्रकार के आनन्द की उद्भूति करता है। इस कार्य के लिए रघुवश और जीवन्धरचम्पू दोनों में एक ही वसन्ततिलका छन्द का जयन किया गया है—

देवि प्रभातसमयोऽयमिहा क्लि ते पद्मै करैविरचयन्दरफुल्लरूपै । भृङ्गालिमञ्जुलरवैस्तनुते प्रबोध-गीति नृपालमणिमानसहस्रकान्ते ॥४३॥ देवि त्वदीयमुखपद्भुजनिजितश्री-इचन्द्रो विलोचनजित दभदेणमञ्जू । अस्ताद्रिदुर्गसरणि किल मन्दतेजा द्राग्वारुणीभजनतश्च पतिष्यतीव ॥४४॥ बलरिपुहरिदेषा रक्तसन्याम्बरश्री-रविमयमणिदीप रध्यदुर्वासमेतम्। गगनमहितपात्रे कुर्वती भाक्षताढ्ये प्रगुणयति निकाम देवि ते मञ्जलानि ॥४५॥ देवि त्वदीयकचडम्बरचौर्यतुङ्गा भृङ्गावली सपदि पद्भुजबन्धनेषु । राज्ञा निशासु रचिताद्य विसुष्टहृष्टा त्वा स्तौति मञ्जुलरवैहररोकुरुष्व ॥४६॥--पृ १९-२०

इनका भाव यह है-

हे देवि । हे राजा के मनरूपी मानसरोवर की हसी । यहाँ यह प्रात काल कुछ-कुछ खिले हुए कमलरूपी हाथो के द्वारा तुम्हें अजलि बाँघ रहा है और भृगावली के मधुर शब्दी के द्वारा प्रवोध-गीत गा रहा है।

हे देवि । तुम्हारे मुख-कमल के द्वारा जिसकी श्री जीत ली गयी है ऐसा यह चन्द्रमा, तुम्हारे नेत्रो से पराजित हरिण को अपनी गोद में रखे हुए अस्ताचलरूपी दुर्ग की शरण में गया था, परन्तु वह अभागा वहाँ वारुणी—पश्चिम दिशा (पक्ष मे, मदिरा) का सेवन कर बैठा, इसलिए अब मन्द-तेज होकर शीघ्र ही नीचे गिर जायेगा ऐसा जान पडता है।

हे देवि ! इत्रर यह पूर्विदशारूपी स्त्री सन्व्यारूपी लाल साठी पहनकर नक्षत्र-रूपी अक्षतों से सहित आकाशरूपी उत्तम पात्र में सूर्यरूपी मणिमय दीपक और सूर्य के घोड़ेरूपी हरी-हरी दूर्वा को सँजोकर तेरा बहुत भारी मगलाचार कर रही है—आरती उतार रही है।

है देवि । यह भ्रमरो की पिक्त तुम्हारे केशपाश का सौन्दर्य चुराने में बहुत चतुर थी, इसलिए रात्रि के समय राजा ने (पक्ष में, चन्द्रमा ने) इसे शीघ ही कमलो के बन्धन मे कैंद कर दिया था, अब प्रात काल होने पर इसे छोडा है इसलिए हर्षित होकर मनोहर शब्दो के द्वारा तुम्हारी स्तुति कर रही है सो स्वीकृत करो।

जीवन्धरचम्पू के इस प्रबोध-गीत का अनुसरण पुरुदेवचम्पू में भी किया गया है। उसके कर्ता अर्हदासजी ने महादेवी मरुदेवी के प्रबोध-गीत में लिखा है—

अरुणाम्बर दधाना सन्ध्यारमणी विनिद्रपद्ममुखी ।
देवि । तव पादसेवा कर्तुमिकायाति कमल्लोलाक्षी ॥२३॥
लक्ष्म्या समस्तवसुबृद्धिपुषो निवासोऽप्यञ्जं तथा वसुमतो बसुभि परीतम् ।
देवि । त्वदीयमुखराजविरोधहेतो—
नींलालके नवसुमत्वमहो दधाति ॥२४॥
तवाननाम्भोजविरोधिनौ द्वावञ्जस्तथाञ्ज च पुमास्तु तत्र ।
त्वया जितोऽस्ताचल-दुर्गमाप
त्यक्त पुन. क्लीबमुपैति मोदम् ॥२५॥—चतुर्य स्तवक

इनका भाव यह है--

हे देवि । जो लाल अम्बर—आकाश (पक्ष में, वस्त्र ) धारण कर रही है, खिले हुए कमल ही जिसका मुख है तथा कमल ही जिसके चचल नेत्र हैं ऐसी सन्ध्यारूपी स्त्री तुम्हारे चरणो की सेवा करने के लिए ही मानो आ रही है।

हे देवि ! जो अञ्ज — कमल, समस्त लोगों के घन की वृद्धि को पुष्ट करनेबाली लक्ष्मी का यद्यपि निवास है, और वसुमान् — धनवान् मनुष्यों के वसु — घन से यद्यपि परिज्याप्त है (पक्ष में, सूर्य की किरणों से ज्याप्त हैं) तथापि तुम्हारे मुखरूपी राजा (पक्ष में, चन्द्रमा) से विरोध होने के कारण स्यामल अलकों में वसुमत्व — धनवत्ता को धारण नहीं करता यह आस्चर्य है (पक्ष में, नवसुमत्व — नूतन पुष्पपने को धारण करता है)।

हे देवि । तुम्हारे मुखकमल के विरोधी अब्ज (चन्द्रमा) और अब्ज (कमल) दो हैं इनमें जो पुरुष हैं (पुंलिंग हैं ) ऐसा अब्ज—चन्द्रमा तो पराजित होकर अस्ताचल के वन को चला गया पर जिसे नपुसक समझकर छोड दिया था ऐसा अब्ज (कमल) प्रमोद को प्राप्त हो रहा है।

यहाँ प्रथम रलोक में रूपक और शेष दो रलोको में रलेष ने चार चाँद लगा दिये हैं।

#### स्वयंवर-वर्णन

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विवाह को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। स्त्री और पुरुष का सम्बन्ध प्रकृतिसमिषित है क्यों कि उसके बिना सन्तान की उत्पत्ति असम्भव है। मनुष्य ने वैवाहिक बन्धन के द्वारा उस सम्बन्ध को नियन्त्रित किया है। यह नियन्त्रण पशुयोनि में नही है। स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध अनियन्त्रित होने के कारण ही पशुयोनि में कौटुम्बिक व्यवस्था नही है। इसके विपरीत मनुष्य-योनि में स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध नियन्त्रित है इसलिए उसमें कौटुम्बिक व्यवस्था है।

भारतीय साहित्य में विवाह के अनेक भेद मिलते है पर उनमें चार प्रमुख है- आर्ष विवाह, २ स्वयवर विवाह, ३. असुर विवाह और ४. गन्धर्व विवाह । आर्ष विवाह माता-पिता आदि सरक्षक जनो तथा समाज की सम्मति-पूर्वक होता है। स्वयवर विवाह में कन्या स्वय ही वर को पसन्द करती है उसकी सम्मति-पूर्वक ही यह विवाह होता है। असूर विवाह माता-पिता आदि की असहमति होने के कारण अपहरण पूर्वक होता है और गन्धर्व विवाह वर-कन्या के अनुराग पूर्वक स्वत होता है। इन चार प्रकार के विवाहों में निरापद विवाह आर्ष विवाह ही है क्यों कि स्वयवर विवाह की व्यवस्था प्रथम तो सर्वसाधारण के द्वारा शक्य नहीं है और किसी तरह शक्य होती भी है तो वह स्वयवर के अनन्तर सघर्ष का कारण होता देखा गया है। असूर विवाह एक प्रकार की आक्रान्ति है जिसकी स्वीकृति मनुष्य की विवशता की स्थिति में ही करनी पडती है, स्वेच्छा से नही। गन्धर्व विवाह मे यद्यपि वर-कन्या की स्वीकृति होती है परन्तु उसके परिणाम भयकर भी हो सकते है। अभिज्ञान-शाकुन्तल में यद्यपि कालिदास ने दुष्यन्त तथा शकुन्तला के गन्धर्व विवाह का वर्णन किया है तथापि उसका भयकर परिणाम भी उसी में प्रकट कर दिया है। द्वीसा के शाप का सन्दर्भ लाकर यद्यपि उसकी भयकरता को कवि ने कम करने का प्रयास किया है तथापि जनमानस उस ओर से नि शक नहीं होता। आज भी गन्धर्व विवाह के ऐसे अनेको दृष्टान्त देखे जाते हैं जिनमें वर का प्रेम स्थायी न रहकर मात्र क्षणस्थायी ही रहता है। कन्याओं को अपनी मूल का प्रायश्चित्त जीवन-भर भोगना पडता है और वर अपनी विषय-पिपासा को शान्त कर अलग हो जाता है।

स्वयवर विवाह का भी इतिहास है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम स्वयवर का आयोजन बाराणसी के राजा अकम्पन ने अपनी पुत्री सुलोचना के लिए किया था। इस स्वयवर का सुन्दर वर्णन दाक्षिणात्य कवि हस्तिमल्ल ने अपने 'विक्रान्त-कौरवे' नाटक में किया

१ चौलम्भा सस्कृत सीरिज वाराणसी से, पन्नालास साहित्याचार्यं द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित ।

है। उसमें सुलोचना ने वरमाला, हस्तिनापुर (मेरठ) के राजा सोमप्रभ के पुत्र जय-कुमार के गले में डाली थी। स्वयंवर के अनन्तर उपस्थित राजाओं में संघर्ष हुआ। प्रतिपक्षी राजाओं में प्रमुख भरत बक्रवर्ती का पुत्र वर्ककीर्ति था। युद्ध में विजय वयकुमार ने प्राप्त की। यह घटना जैनधर्म के प्रथम तीर्यंकर भगवान् वृषभदेव के समय की है जिसे आज जैन-काल-गणना के अनुसार असंख्य वर्ष हो चुके हैं। यह स्वयंवर किसी प्रमुख बात को लेकर अथवा उसके बिना ही सम्पन्न हुआ करते थे। जैसे धर्मनाथ का यह स्वयंवर किसी प्रमुख उद्देश्य के बिना सम्पन्न हुआ है और जीवन्धरचम्पू में गन्धर्वदत्ता का स्वयंवर वीणावादन तथा लक्ष्मणा का स्वयंवर चक्रवेध को लक्ष्य कर हुआ है। हस्तिमल्ल ने स्वयंवर-पद्धति की उपयोगिता बतलाने के लिए प्रतीहार के मुख से निम्नांकित माव प्रकट करवाया है—

पिता वा माता वा भवतु स वरस्तादृगथवा
कुमारी तच्छन्द निभृतमवगच्छेदिति तुः यत् ।
तद्ययेषा दत्तिर्रुघयति यदस्या रमयितुगुंण वा दोष वा स्वरुचिमनुचक्षुविमृशति ॥३६॥

---विक्रान्तकौरव, अक ३, पृ १०२-१०३

तात्पर्य यह है कि स्वयवर को विधि कन्यादान की अन्य सब विधियों को तिरस्कृत कर देतो है क्योंकि इसमें वर और वधू के नेत्र अपनी रुचि के अनुसार एक दूसरे के गुण और दोष का विचार स्वय कर छेते हैं।

स्वयवर के अनन्तर होनेवाले युद्ध के प्रारम्भ में भी हस्तिमल्ल ने प्रतीहार के मुख से स्वयवर-विधि का प्रयोजन तथा राजाओं के सघर्ष की निष्प्रयोजनता का इस प्रकार वर्णन किया है—

भूयास क्षितिपात्मजा वरियतु वाञ्छन्ति वत्सामिमा सर्वस्याभिमत स्वयवरिविध्तद्वाढमत्रोचित । इत्यस्मत्प्रभुणा प्रवर्तितमभूद् यत्कर्म निर्मत्सर जात प्रत्युत वैरकारणिमद तेषा मुघा द्वेषिणाम् ॥१॥

—विक्रान्तकोरव, चतुर्थं अक

इस बच्ची को बहुत राजकुमार वरना चाहते हैं इसिलए इस स्थिति में स्वयवर-विधि सबके लिए इष्ट तथा उचित होगी यह विचारकर हमारे स्वामी ने ईर्ध्यारहित जो कार्य प्रारम्भ किया था वह हर्ष का कारण तो दूर रहा किन्तु व्यर्थ ही द्वेष करनेवाले उन सबके वैर का कारण हो गया।

घर्मनाथ, जैनधर्म के पन्द्रहर्वे तीर्थकर थे। कविवर हरिचन्द्र ने उनका विवाह भी स्वयवर-विधि से ही सम्पन्न कराया है। कन्या श्रृगारवती विदर्भ देश के राजा की पुत्री थी। पिता की आज्ञापूर्वक युवराज घर्मनाथ उस स्वयवर में सम्मिलित होने के लिए गये थे। जान पड़ता है किव ने अपनी कान्य-प्रतिभा को साकार रूप देने के लिए ही धर्मनाथ की इस स्वयवर-यात्रा का अवतरण किया है। जिस प्रकार माध ने, युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में भेजने के लिए श्रीकृष्ण की यात्रा का प्रसंघ उपस्थित किया है और उस बीच में अपनी काव्य-प्रतिभा को साकार किया है उसी प्रकार हरिचन्द्र ने भी यह प्रसंघ प्रस्तुत किया है और उस प्रसंग में काव्य के वर्णनात्मक विषयों का उत्तम वर्णन किया है। युवराज धर्मनाथ की इस स्वयवर-यात्रा का वर्णन धर्मग्रमियुद्य के नवस सर्ग से शुरू होकर षोडश सर्ग तक गया है। ससदश सर्ग में स्वयंवर का वर्णन है।

ऐसा लगता है कि स्वयवर-वर्णन की यह प्रेरणा किव को कालिदास के इन्दुमती स्वयवर वर्णन से प्राप्त हुई है। इसकी सम्पुष्टि के लिए 'बादान-प्रदान' शीर्षक स्तम्भ में कुछ रघुवश और धर्मशर्माम्युदय के तुलनात्मक अवतरण दिये भये हैं।

समलकृत स्वयवर-मण्डप में युवराज धर्मनाथ के प्रवेश करते ही अन्य राजाओं के मुख श्याम पड गये। उनकी सुन्दरता का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है—

> अय स कामो नियतं भ्रमेण कमप्यधासीद् निरिशस्तदानीम् । इत्यद्भुत रूपमवेक्ष्य जैन जनाधिनाथा प्रतिपेदिरे ते ॥६॥ सर्ग १७

उस समय जिनेन्द्र-धर्मनाथ का अद्भुत रूप देखकर उन राजाओ ने समझा था कि सचमुच का कामदेव तो यही है उस समय महादेव ने भ्रम से किसी दूसरे को जलाया था।

वाद्यों की मधुर व्विन के बीच हस्तिनी पर सवार होकर श्रृगारवती ने स्वयवर मण्डप में ऐसा प्रवेश किया जैसा कि श्यामल घन-घटा पर कौदती हुई विजली आकाश में प्रवेश करती है।

प्रवेश करते ही राजकुमारी भूगारवती ने राजाओ के मन में स्थान प्राप्त कर लिया इसका वर्णन कवि की सालकार वाणी में देखिए—

पयोधरश्रोसमये प्रसर्पद्धारावलोशालिनि सप्रवृत्ते । सा राजहसीव विशुद्धपक्षा महीभृता मानसमाविवा ॥१६॥

हिलत हुए हारों के ममूह से सुशोभित (पक्ष में, बलती हुई धाराओं से सुशोभित ) स्तनों की शोभा का समय—तारुप्य काल (पक्ष में, वर्षों ऋतु) प्रवृत्त होने पर विशुद्ध पक्षवाली (पक्ष प, श्वेत पखोवाली वह राजहरीी-श्रेष्ठ राजकुमारी (पक्ष में, हसी) राजाओं के मनरूपी मानस सरोवर में प्रविष्ट हो गयी थी।

इस सन्दर्भ में राजाओ की विविध चेष्टाओ का वर्णन करते हुए कवि ने अपनी प्रतिभा का अच्छा परिचय दिया है। कोई एक राजा लीलापूर्वक अपना हार घुमा रहा था, इसका वर्णन देखिए—

> कश्चित्कराम्या नखरागरक्त सलीलमावर्तयित स्म हारम् । स्मरास्त्रभिन्ने हृदयेऽस्रधाराभ्रम जनाना जनयन्तमुच्चै ॥३०॥

१ धर्मशर्माम्युदय, सर्ग १७, इलोक ११।

कोई राजा अपने हाथों के द्वारा, नखों की लालिमा से रक्तवर्ण, अतएव कामदेव के शस्त्रों से भिन्न हृदय में लोगों को दिवरधारा का भारी भ्रम उत्पन्न करनेवाले हार को लीला पूर्वक घुमा रहा था।

प्रतीहारी पद पर नियुक्त सुभद्रा, प्रागारवती को मचो पर समासीन मालव, मगध, अग, बंग, किंलग तथा दाक्षिणात्य देशो में कर्णाट, लाट, द्रविड और आन्ध्र लादि देशो के राजाओ के समीप ले गयी। अपनी जानकारी के अनुसार उसने उन राजाओ की गुणावली का वर्णन किया परन्तु प्रागारवती का मन किसी पर अनुरक्त नहीं हुआ। अन्त में जिस प्रकार कोई महानदी अनेक देशो को छोडती हुई रत्नाकर के समीप षहुँचती है उसी प्रकार वह अनेक राजाओ को छोडती हुई घर्मनाथ के पास पहुँची। सुभद्रा प्रतिहारी ने उनकी स्थिर लक्ष्मी और भ्रमण-शील कीर्ति का वर्णन करते हुए कहा—

वक्ष स्थलात्राज्यगुणानुरक्ता युक्त न लोलापि चचाल कक्ष्मी । बद्धा प्रबन्धैरपि कीर्तिरस्य बभ्राम यद्भृत्रितयेऽद्भृत तत् ॥७५॥

लक्ष्मी यद्यपि चचल है तथापि प्रकृष्ट गुणो मे अनुरक्त होने के कारण इनके वक्ष स्थल मे विचलित नही हुई यह उचित ही है परन्तु कीर्ति बडे-बडे प्रबन्धों के द्वारा बढ़ होने पर भी तीनो लोकों में घूम रही है यह आश्चर्य की बात है।

श्रृगारवती के चित्त को घर्मनाथ मे अनुरक्त देख, सहेली जब हँसती हुई, हस्तिनी को आगे बढ़वाने लगी तब उसने सखी का अचल खीच दिया। सात्त्विक भाव के कारण काँपते हुए हाथो से उसने घर्मनाथ के गले मे वरमाला डाल दी।

स्वयवर-विधि के समाप्त होने पर ही बृहत् समारोह के साथ धर्मनाथ ने विदर्भ-राज के घर की ओर प्रस्थान किया। इस सदर्भ में किव ने दर्शनोत्सुक नारियो के कुनूहल का जो वर्णन किया है उसने पूर्ववर्ती किवयो के इस वर्णन को निष्प्रम कर दिया है।

निर्मिमेष खडी एक गौरागी का चित्र देखिए कितना सुन्दर खीचा गया है— उद्यद्भुजालम्बितनासिकाग्रा स्थिता गवाक्षे विगलिन्नमेषा । गौरी क्षण दिशतनाभिचक्रा चक्रे भ्रम काचन पुत्रकाया ॥१७।९८॥

जिसने उठायी हुई भुजा से ऊपर का काठ छूरला है, जो झरोले मे खडी है, जिसके पलको का गिरना दूर हो गया है तथा जिसका नाभिमण्डल दिख रहा है ऐसी कोई गौरागी स्त्री क्षणभर के लिए पुतली का भ्रम उत्पन्न कर रही थी।

स्त्रियों के बीच श्रृगारवती के सौभाग्य और धर्मनाथ के मौन्दर्य की चर्चा देखिए, कितना प्राजल है  $^{\circ}$ 

श्रृड्गारवत्याश्चिरसचिताना रेखामतिकामति का शुभानाम् । लब्घो यथा नुनमसावगम्यो मनोरथानामपि जीवितेश ॥१७।१०१॥ उस म्युगारवती के चिरसचित पुण्य कर्म की रेखा को कौन स्वी छाँच सकती है ? जिसने कि निश्चित ही यह मनोरयो का अगम्य प्राणपति प्राप्त किया है।

किमेणकेतु किमसावनञ्ज कृष्णोऽयवा कि किमसी कुबेर.।

लोकेऽधवामी विकलाञ्जराोमा. कोऽप्यन्य एवैष विशेषितश्री ।।१७।१०२॥

क्या यह चन्द्रमा है ? क्या यह कामदेव हैं ? क्या यह कृष्ण है ? और क्या यह कुबेर है ? अथवा ससार मे ये सभी शरीर की शोभा से विकल है— चन्द्रमा कलकी है, काम अशरीर है, कृष्ण कृष्ण-वर्ण है और कुबेर रुम्बोदर है अत विशिष्ट शोभा को घारण करने वाला यह कोई अन्य ही विलक्षण पुरुष है।

इवसुर के भवनागण में विवाह-दीक्षा महोत्सव के अनन्तर वे श्रुगारवती के साथ सुवर्ण-सिंहासन को अलकृत कर रहे थे उसी समय रत्नपुर से पिता के द्वारा मेजा हुआ एक दूत इस आशय का पत्र लेकर आया कि आपको पिता ने अविलम्ब बुलाया है। पिता की आजा को शिरोघार्य करके कुवेरनिर्मित व्योमयान में श्रुगारवती के साथ आरूढ हो रत्नपुर जा पहुँचे। पिता ने नवविवाहित पुत्र और पुत्रवधू का समिन-नन्दन किया।

यहाँ ऐसा जान पडता है कि किव ने तीयँकर घर्मनाथ को युद्ध के प्रसग से अछूता रखने के लिए ही सीधा रत्नपुर भेजा है और युद्ध का दायित्व सुषेण सेनापित पर निर्भर किया है।

# घर्मशर्माम्युदय में चन्द्रग्रहण और जरा का अद्भुत वर्णन

जैन और बौद्ध-प्रन्थों में कथा-नायक के पूर्वभवों का वर्णन भी विस्तार से मिलता है। धर्मशर्माम्युदय में कथानायक भगवान् धर्मनाथ के पूर्वभवों का वर्णन करते हुए महा-किव हिरचन्द्र ने अवधिज्ञानी—भूतभविष्यत् के ज्ञाता प्रचेतस् मुनि के मुख से प्रकट किया है कि धर्मनाथ, वर्तमान भव से पूर्व तीसरे भव में विदेह क्षेत्र के अन्तर्गत वत्सदेश की सुसीमा नगरी में राजा दशरथ थे। एक बार राजा दशरथ पूर्णिमा की रात्रि में रूपहली चाँदनी से सुशोभित सुसीमा नगरी की शोभा देखने के लिए राजभवन की छत पर बैठे हुए थे। चाँदनी में डूबी हुई सुमीमा नगरी को देखकर उनका मन अत्यन्त प्रसन्न हो रहा था।

योडी देर बाद उन्होंने देखा कि चन्द्रग्रहण हो रहा है। चन्द्रग्रहण को देख उनका मन ससार के समस्त पदार्थों से विरक्त हो गया है। विरक्त होकर उन्होंने विमलवाहन नामक गृष्ठ के पास दीक्षित हो घोर तपश्चरण किया और उसके फलस्वरूप सर्वार्थिसिद्धि नामक विमान में अहमिन्द्र हुए। वहाँ से आकर राजा महासेन की सुन्नता रानी के गर्भ में अवतीण हुए।

इस पूर्वभव-वर्णन के प्रसग मे किन ने चन्द्रग्रहण का वर्णन, देखिए, कितनी उत्प्रेक्षाओं से समलकृत क्या--- अभैकदा व्योग्नि निरभ्रमभें क्षणं क्षपायां क्षणदाधिनाष्टम् ।
अनाथनारीव्यथनैनसेव स राष्टुणा प्रैक्षत गृह्यमाणम् ॥४१॥
कि सीधुना स्फाटिकपानपात्रमिवं रजन्या परिपूर्यमाणम् ।
चलदृद्धिरेफोञ्चयचुम्व्यमानमाकाश्यक्तास्फुटकैरव वा ॥४२॥
ऐरावणस्याथ करात्कथिच्च्युतः सपङ्को विसकन्द एषः ।
कि व्योग्नि नीलोपमदर्पणाभे सरमश्रु वक्तत्र प्रतिविग्वित मे ॥४३॥
क्षण वितक्येति स निर्विकाय चन्द्रोपरागोऽपमिति क्षितीशः ।
दुङ्मोलनाविष्कृतवित्तलेदमचिन्तयच्चैवमुदारचेता ॥४४॥—(सर्ग ४)

तदनन्तर उसने एक दिन पूर्णिमा की रात्रि को जबकि आकाश मेघरहित होने से बिलकुल साफ था, पतिहोन स्त्रियों को कष्ट पहुँचाने के पाप से ही मानो राहु के द्वारा ग्रसे जानेवाले चन्द्रमा को देखा।

उसे देखकर राजा के मन में निम्न प्रकार वितर्क हुए— क्या यह मिदरा से भरा जानेवाला रात्रि का स्फटिकमणिनिर्मित कटोरा है? या चचल भौरो के समूह से चृम्बित आकाशगगा का खिला हुआ सफेद कमल है? या ऐरावत हाथी के हाथ से किसी तरह छूटकर गिरा हुआ पंकयुक्त मृणाल का कन्द है? या नीलमणिमय दर्गण की आभा से युक्त आकाश में मूँछ सहित मेरा मुख ही प्रतिबिम्बित हो रहा है? इस प्रकार क्षण भर विचार कर उदार-हृदय राजा ने निश्चय कर लिया कि यह चन्द्रग्रहण है और निश्चय के बाद ही नेत्र बन्द कर मन का खेद प्रकट करता हुआ वह इस प्रकार विचार करने लगा।

इसी विचार की सन्तित में उन्होंने निश्चय किया कि जब तक यमराज की दूती के समान वृद्धावस्था नहीं आ पहुँचती हैं तब तक मुझे आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। कवि ने बद्धावस्था के वर्णन में कितनी विभूता दिखलायी है यह देखिए—

अन्याञ्ज नासञ्जमलालसाना जरा कृतेष्येंव कृतोऽप्युपेत्य ।
आकृष्य केशेषु करिष्यते न पदप्रहारैरिव दन्तमञ्जम् ॥५५॥
क्रान्ते तवाञ्जे बलिमि समन्तान्नस्यत्यनञ्ज किमसावितीव ।
वृद्धस्य कर्णान्तगता जरेय हसत्युदञ्चत्पिलतच्छलेन ॥५६॥
रसाढय्मप्याशु विकासिकाशसकाशकेशत्रसर तरुण्य ।
उदिस्यमातञ्जजनोदपानपानीयवन्नाम नर त्यजन्ति ॥५७॥
आकर्णपूर्णं कृटिलालकोर्मि रराज लावण्यसरो यदञ्जे ।
विलच्छलात्सारणिश्रोरणीभि प्रवाह्यते तज्जरसा नरस्य ॥५८॥
असभृत मण्डनमञ्जयष्टेर्नष्ट क्व मे यौवनरत्नमेतत् ।
इतीव वृद्धो नतपूर्वकायः पश्यन्नषोऽषो भृवि बम्भ्रमीति ॥५९॥
इत्थ पुर प्रेष्य जरामधृष्या दूतीमिवापत्प्रसरोग्रदष्टः ।
यावन्न कालो प्रसते बलान्मा तावद्यतिष्ये परमार्थसिद्धयै ॥६०॥—सर्गं ४

वह ईर्ध्यालु जरा कही से आकर अन्य स्त्रियों के साथ समागम की लालसा रखनेवाले हम लोगों के बाल खींच कुछ ही समय बाद पैर की ऐसी ठोकर देगी कि जिससे मब दांत झड जार्येंगे। अरे, तुम्हारा शरीर तो बडे-बडे बलवानों से (पक्ष में, बुढापा के कारण पडी हुई त्वचा की झुरियों से ) चिरा हुआ था फिर वह अनंग क्यो नष्ट हो गया-कैसे भाग गया? इस प्रकार यह जरा-वृद्धमानवो के कानो के पास जाकर उठती हुई सफेदी के बहाने मानो उनकी हैंसी ही करती है। भले ही वह मनुष्य भूगारादि रसो से परिपूर्ण हो (पक्ष में, जल से भरा हो ) पर जिसके बालो का समूह खिले हुए काश के फूलो के समान सफेद हो चुका है उसे युवती—स्त्रियाँ हिंहुयो से भरे हुए चाण्डाल के कुएँ के पानी की तरह दूर से ही छोड देती है। मनुष्य के शरीर में कुटिल केशरूपी लहरों से युक्त जो यह सौन्दर्यरूपी सरोवर लबालब भरा होता है उसे बुढापा झुर्रियो के बहाने मानो नहरें खोलकर ही बहा देता है। जो बिना पहने ही शरीर को अलकृत करने वाला आभूषण था वह मेरा यौवनरूपी रत्न कहाँ गिर गया ? मानो उसे खोजने के लिए ही वृद्ध मनुष्य अपना पूर्वभाग झुकाकर नीचे-नीचे देखता हुआ पृथ्वी पर इघर-उघर चलता है। इस प्रकार जरारूपी चतुर दूती को आगे भेजकर आपदाओं के समूहरूप पैनी-पैनी डाढों को घारण करनेवाला यमराज जबतक हठात् मुझे नही ग्रमता है तबतक मैं परमार्थ की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है।

# सज्जन-प्रशसा और दुर्जन-निन्दा

'क्विचिन्निदा खलादीना सता च गुणकीर्तनम्' इस उक्ति के अनुसार महाकाव्य के प्रारम्भ में कही दुर्जनों की निन्दा और सज्जनों की प्रशसा की जाती है। बाणभट्ट ने कादम्बरी की पीठिका में ५,६ और ७वें श्लोक के द्वारा तथा वादीभिसिंह ने गद्य-चिन्तामणि में ७ और ८वें श्लोक के द्वारा खल-निन्दा और साधु-प्रशसा की है। धर्मश्मिम्युदय का यह प्रकरण अन्य काव्यों की अपेक्षा विस्तृत और भावपूर्णभाषा में लिखा गया है। यहाँ यह वर्णन प्रथम सर्ग के १८ से ३१ तक तेरह श्लोकों में पूर्ण हुआ है। यथा—

> परस्य तुच्छेऽपि परोऽनुरागो महत्यपि स्वस्य गुणे न तोष । एविवधो यस्य मनोविवेक कि प्रार्थ्यते सोऽत्र हिताय साधु ॥१८॥

दूसरे के छोटे से छोटे गुण में भी बडा अनुराग और अपने बडे से बडे गुण में भी असन्तोप, जिसके मन का ऐसा विवेक हैं उस साधु से हित के लिए क्या प्रार्थना की जाये ? वह तो प्रार्थना के बिना ही हित में प्रवृत्त हैं।

> साधोविनिर्माणविधौ विधातुष्ण्युता कथचित्परमाणवो ये। मन्ये कृतास्तैरुपकारिणोऽन्ये पाथोदचन्द्रद्वमचन्दनाद्या ॥१९॥

सज्जन पुरुषो की रचना करते समय श्रह्माजी के हाथ से किसी प्रकार जो

प्रतमाणु नीचे गिर तथे थे, सैं मानता हूँ कि सेच, चन्द्रमा, वृक्ष तथा चन्द्रन सादि बन्सं उपकारी पदार्थों की रचना उन्ही क्ष्माणुको से हुई थी।

निसर्गशुद्धस्य सतो न करिचच्चेतोविकाराय सवस्युपाधिः।

त्यक्तस्वभावोऽपि विवर्णयोगात् कव तदस्य स्फटिकोऽस्तु तुल्यः ॥२१॥

सज्जन पुरुष स्वभाव से ही निर्मल होता है अत. कोई मी बाह्य पदार्थ उसके वित्त में विकार उत्पन्न करने के लिए समर्थ नही है। परन्तु स्फटिक विविध वर्णवाले पदार्थों के ससर्ग से अपने स्वभाव को छोडकर अन्य-रूप हो जाता है अत वह सज्जन के तुल्य कैसे हो सकता है।

दोषानुरक्तस्य खलस्य कस्याप्युलूकपोतस्य च को विशेष । अस्त्रीव सत्कान्तिमति प्रबन्धे मलीमस केवलमीक्षते यः ॥२३॥

दोषों में अनुरक्त दुर्जन और दोषा—रात्रि में अनुरक्त किसी उल्लू के बच्चे में क्या विशेषता है ? क्योंकि जिस प्रकार उल्लू का बच्चा उत्तम कान्ति से युक्त दिन में केवल काला-काला अन्धकार देखता है उसी प्रकार दुर्जन, उत्तम कान्ति आदि गुणों से युक्त काव्य में भी केवल दोष ही देखता है।

> अहो खलस्यापि महोपयोग स्नेहद्वहो यत्परिशीलनेन । आकर्णमापुरितपात्रमेता क्षीर क्षरन्त्यक्षत एव गाब ॥२६॥

बड़े आश्चर्य की बात है कि स्नेह्हीन खल-दुर्जन का भी बड़ा उपयोग होता है क्योंकि उसके ससर्ग से यह रचनाएँ बिना किसी तोड़ के पूर्ण आनन्द प्रदान करती है (अप्रकृत अर्थ) कैसा आश्चर्य है कि तैल रहित खली का भी बड़ा उपयोग होता है क्योंकि उसके सेवन से यह गार्ये बिना किमी आघात के बरतन भर-भरकर दूध देती है।

> का कोमलालापपरेऽपि मा गा प्रमादमन्त कठिने खलेऽस्मिन्। शेवालशालिन्युपले छलेन पातो भवेत्केवलदु खहेतु ॥२७॥

अरे । मैं क्या कह गया ? दुर्जन भले ही मधुर भाषण करता हो पर उसका अन्तरग कठिन ही रहता है, अत उसके विषय में प्रमाद नही करना चाहिए, क्योंकि शेवाल से सुशोभित पत्थर के ऊपर धोखे से गिर जाना केवल दुख का ही कारण होता है।

सज्जन और दुर्जन के सगम की उपयोगिता बताते हुए देखिए, कितनी मनोरम उक्ति है ?

> वृत्तिर्मरुद्दीपवतीव स'धो खलस्य वैवस्वतसोदरीव । तयो प्रयोगे कृतमञ्जनो व प्रबन्धबन्धुरूभता विशुद्धिम् ॥३१॥

यतश्च सज्जन मनुष्य का व्यवहार गगा नदी के समान धवल है और दुर्जन का यमुना के समान काला, अत उन दोनों के सगमरूप—प्रयाग क्षेत्र में अवगाहन करनेवाला हमारा काव्यरूपी बन्धु विशुद्धि को प्राप्त हो (जिस प्रकार प्रयाग में गगा और यमुना के संगम में तोता लगाकर मनुष्य शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार सज्जन और दुर्जन की प्रवासा तथा निम्दा के बीच पड़कर हमारा काव्य विशुद्ध—निर्दोष हो जाये।)

दुर्जन के अनेक नामों में एक 'कृष्णमुख' भी नाम प्रचलित है। उसका कृष्णमुख नाम क्यों पड़ा, इसमें कवि की सुन्दर युक्ति देखिए—

> आहाय शब्दार्थमलीमसानि यद्दुर्जनोऽसी वदने दघाति । तेनैव तस्याननमेव कृष्ण सता प्रबन्ध पुनशज्यलोऽभूत् ॥२८॥

यतश्च दुर्जन मनुष्य शब्द और अर्थ के दोषों को छे-छेकर अपने मुख में रखता जाता है—मुख द्वारा उच्चारण करता है अत उसका मुख काला होता है और दोष निकल जाने से सज्जनों की रचना उज्ज्वल —निर्दोष हो जाती है।

इसी सन्दर्भ में चन्द्रप्रभवरित का यह श्लोक भी बडा सुन्दर प्रतीत होता है— गुणानगृह्धन् सुजनो न निर्वृति प्रयाति दोषानवदन्त दुर्जन । चिरन्तनाम्यासनिबन्धनेरिता गुणेषु दोषेषु च जायते मति ॥७॥

गुणो को ग्रहण किये बिना सज्जन और दोषो को कहे बिना दुर्जन सन्तोष को प्राप्त नहीं होता क्यों कि बुद्धि, चिरन्तन अभ्यासरूपी कारण से प्रेरित हो कर ही गुणो और दोषो में प्रवृत्त होती है।

महाकवि अहंदाम के मुनिसुवत काव्य का निम्न क्लोक भी द्रष्टव्य है— सन्त स्वभावाद् गुणरत्नमन्ये गृह्हान्ति दोषोपलमात्मकीयम् । यथा पयोऽस्र शिशवो जलोका जनो वृथा रज्यति कुप्यतीह ॥८॥—सर्ग १ गद्यचिन्तामणि मे वादीभसिंह का भी एक क्लोक देखिए—

स्यक्तानुवर्तनितरस्करणी प्रजाना श्रेय पर च कुरुतोऽमृतकालकूटौ । तद्वत्सदन्यमनुजाविष हि प्रकृत्या तस्मादपेक्ष्य किमुपेक्ष्य किमन्यमेति ॥८१॥ कादम्बरी में बाणभट्ट का भी एक पद्य देखिए—

कटु क्वणन्तो मलदायका खलास्तुदन्त्यल बन्धनश्रङ्खला इव । मनस्तु साधुध्वनिभि पदे पदे हरन्ति सन्तो मणिन्पुरा इव ॥६॥

कटु शब्द बोलते हुए, दोष देनेवाले दुर्जन बन्धन की सांकल के समान अत्यन्त दुल देते हैं जबिक सज्जन पुरुष मणिमय नृपुरो के समान उत्तम शब्दो के द्वारा पद-पद पर मन को हरण करते हैं।

कालिदास, भारिव, माघ तथा श्रीहर्ष आदि कवियो ने अपने काव्यो में इस सन्दर्भ की चर्चा नही की है इसलिए क्वचित् शब्द के द्वारा इसकी प्रायोवादता प्रदक्षित की गयी है।

### पुत्राभाव-वेदना

गृहस्य दम्पित के हृदय में पुत्र की स्वामाविक स्पृहा रहा करती है। क्यों कि उसके बिना उसका गार्हस्थ्य अपूर्ण रहता है। रघुवश में कालिदास ने राजा दिलीप के

पुत्राभाव-सम्बन्धी दुख का वर्णन किया है। बाणभट्ट ने कादम्बरी में इसका विस्तृत और मार्मिक उल्लैख किया है। श्रीचन्द्रप्रम चरित में महाकवि वीरनन्दी ने भी इसकी चर्ची की है पर घर्मशर्माम्युदय के द्वितीय सर्ग के अन्त में (६८-७४) महाकवि हरिचन्द्र ने सुत्रता रानी के पुत्र म होने के कारण राजा महासन के मुख से जो दुख प्रकट किया है वह पढ़ते ही हृदय पर गहरी चोट करता है। उदाहरण के लिए कुछ श्लोक देखिए—

सहस्रघा सत्यिप गोत्रजे जने सुतं विना कस्य मन प्रसीदित । अपीद्धताराग्रहगर्मितं भवेदते विघोष्यामलमेव दिङ्मुसम् ॥७०॥

हजारो कुटुम्बियो के रहते हुए भी पुत्र के बिना किसका मन प्रसन्न होता है। मले ही आकाश देदीप्यमान ताराओं और ग्रहों से युक्त हो पर चन्द्रमा के बिना मिलन ही रहता है।

> न चन्दनेन्दीवरहारयष्ट्रयो न चन्द्ररोचींषि न वामृैतच्छटा । सुताङ्गसस्पर्शसुखस्य निस्तुला कलामयन्ते खलु षोडशीमपि ॥२।७१॥

पुत्र के शरीर के स्पर्श से जो सुख होता है वह सर्वथा निरुपम है, पूर्ण की बात जाने दो उसके सोलहवें भाग को भी न चन्द्रमा पा सकता है, न इन्दीवर पा सकते हैं, न मणियो का हार पा सकता है, न चन्द्रमा की किरणें पा सकती है, और न अमृत की छटा ही पा सकती है।

नभो दिनेशेन नयेन विक्रमो वन मृगेन्द्रेण निशीथमिन्दुना ।

प्रतापलक्ष्मीबलकान्तिशालिना विना न पुत्रेण च भाति न कुलम् ॥२।७३॥

जिस प्रकार सूर्य के बिना आकाश, नय के बिना पराक्रम, सिंह के बिना वन और चन्द्रमा के बिना रात्रि की शोभा नहीं उसी प्रकार प्रताप, लक्ष्मी, बल और कान्सि से शोभायमान पुत्र के बिना हमारा कुल सुशोभित नहीं होता।

> क्व यामि तर्तिक नृ करोमि दुष्कर सुरेश्वर वा कमुपैमि कामदम् । इतीष्टिचिन्ताचयचक्रचालित क्विचन्न चेतोऽस्य बभूव निश्चलम् ॥२।७४॥

कहाँ जाऊँ ? कौन-सा कठिन कार्य करूँ ? अथवा मनोरम को पूर्ण करनेवाले किस देवेन्द्र की शरण गहूँ ? .इस प्रकार इष्टपदार्थविषयक चिन्ता समूहरूपी चक्र से चलाया हुआ राजा का मन किसी भी जगह निश्चल नहीं हो रहा था।

इस प्रकार धर्मशर्माम्युदय का पुत्राभाव वर्णन यद्यपि सिक्षप्त है तथापि मार्मिक है। एक बात अवश्य है, मनोविज्ञान की दृष्टि से पुत्र के अभाव में माता का हृदय जितना तड़पता है उतना पिता का नहीं इसिलए यह बेदना माता के मुख से प्रकट की जाने पर अधिक मार्मिक दिखती है जैसा कि चन्द्रप्रभचरित में उसके कर्ता वीरनन्दी ने श्रीकान्ता रानी के मुख से इस पीडा का वर्णन किया है। उस प्रसम के एक-दो श्लोक देखिए—

चन्द्रोज्झितां रविरलकुरुते घनाना

बीथी सरोजनिकरः सरसीमहसाम्।

पुत्रं विहाय निजसन्तिविश्वित्रमन्यो

न त्वस्ति मण्डनिविधि कुलपुत्रिकाण्यम् ॥३।३३॥
तेनोज्ञिता निज्ञकुलैकविभूषणेन

सौभाग्य-सौख्य-विभवस्थिरकारणेन ।

मा शक्तुवन्ति परितर्पयितु विपुण्या

न ज्ञातयो न सुहुदो न पतिप्रसादा ॥३।३४॥

चन्द्रमा के द्वारा छोडी हुई घनवीची—आकाश को सूर्य अलकृत करने लगता है और हम से रहित सरसी को कमलसमूह सुशोभित करने लगता है परन्तु निजसन्तित के बीजरूप पुत्र को छोडकर कूलागनाओं का दूसरा आभूषण नहीं है।

निज कुल के एक — अदितीय आभूषण, तथा सौभाग्य सुख और विभव के स्थिरकारणस्वरूप पुत्र से रहित मुझ अभागिनी को सन्तुष्ट करने के लिए न जाति के लोग, न मित्रगण और न पित के प्रसाद ही समर्थ हैं।

कादम्बरी में इस दुख का विस्तार यद्यपि राजा के मुख से हुआ है तथापि उसका प्रारम्भ रानी के द्वारा ही किया गया है। रघुवश तथा धर्मशर्माम्युदय मे पुरुष-मुख से इसका वर्णन किया गया है।

#### स्वेप्नदर्शन

तीर्थकर की माता, तीर्थंकर पुत्र के गर्भावतार के पूर्व निम्नलिखित १६ स्वप्न देखती है—

१ ऐरावत हाथी, २ बैल, ३ सिंह, ४ लक्ष्मी का अभिषेक, ५. मालायुगल, ६ चन्द्रमण्डल, ७ सूर्यबिम्ब ८ मीनयुगल ९ कुम्भयुग, १० सरोवर, ११ समुद्र, १२ सिंहासन, १३, विमान, १४, नागेन्द्रभवन, १५ रत्नराशि और १६ निर्धूम अग्नि।

स्वप्न-विज्ञान में सक्षेपत स्वप्न तीन प्रकार के बतलाये हैं—सस्कारज, दोषज और अदृष्टज। दिन-भर के सस्कारों से जो स्वप्न आते हैं उन्हें सस्कारज कहते हैं। वात, पित्त और कफ में दोष उत्पन्न होने से जो स्वप्न आते हैं उन्हें दोपज स्वप्न कहते हैं और शुभ-अशुभ फल को सूचित करनेवाले जो स्वप्न आते हैं उन्हें अदृष्टज स्वप्न कहते हैं। सस्कारज और दोषज स्वप्नों का कोई फल नहीं होता और उनके दिखने का कोई समय भी निश्चित नहीं है परन्तु अदृष्टज स्वप्न शुभ-अशुभ फल की सूचना देते हैं और ये स्वप्न रात्रि के पिछले भाग में आते हैं।

तीर्थंकर घर्मनाथ की माता सुन्नता ने भी रान्ति के पिछले प्रहर में उपर्युक्त सोलह स्वप्न देखे हैं। इन स्वप्नो का वर्णन धर्मशर्माम्युदय के पचम सर्ग में अलकारपूर्ण भाषा के द्वारा किया गया है। स्वप्नदर्शन के पश्चात् सुन्नता रानी प्रभातकाल में आभू-षणादि से सुसज्जित हो पित—राजा महासेन के समीप जाकर समस्त स्वप्न सुनाती है। स्वप्न-विज्ञान के विद्वान् राजा महासेन उसे स्वप्नो का फल बतलाते हुए कहते हैं—

हे देवि , एक मुम्हीं धन्य हो, जिसने कि ऐसा स्वप्नो का समूह देखा। हे पुण्यकन्दिल ! मैं कम से उसका फल कहता हूँ, सुनो। तुम इस स्वप्न-समूह के द्वारा गजेन्द्र के समान दानी, वृषभ के समान धर्म का भार धारण करनेवाला, सिंह के समान पराक्रमी, लक्ष्मी के स्वरूप के समान सबके द्वारा सेवित, मालाओ के समान प्रसिद्ध कीर्तिरूप सुगन्धि का धारक, चन्द्रमा के समान नयनाह्लादकारी कान्ति से युक्त, सूर्य की तरह ससार के जगाने में निपुण, मीनयुगल के समान अत्यन्त आनन्द का धारक, कलशयुगल के समान मगल का पात्र, निर्मल सरोवर की तरह सन्ताप को नष्ट करनेवाला, समुद्र की तरह मर्यादा का पालक, सिहासन के समान उन्नति को दिखानेवाला, विमान की तरह देवो का आगमन करनेवाला, नागेन्द्र के भवन के समान प्रशसनीय तीर्थ से युक्त, रत्नो की राशि के समान उत्तम गुणो से सिहत और अग्नि की तरह कर्मरूप वन को जलानेवाला, त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर पुत्र प्राप्त करोगी सो ठीक ही है क्योंकि व्रत-विशेष शोभायमान जीवो का स्वप्नसमूह कहीं भी निष्फल नहीं होता।

यद्यपि यह स्वप्नदर्शन का प्रकरण तीर्थंकर-चरित्र का वर्णन करनेवाले अन्य महाकाव्यों में भी आया है तथापि घर्मशर्माम्युदय का यह प्रकरण सबसे विलक्षण है। तीर्थंकर के गर्भंकल्याणक का वर्णन करने के लिए कवि ने पूरा एक सर्ग घेरा है। स्वप्नवर्णन में कवि ने जो अलंकारों की सरस छटा छोड़ी है वह अन्यत्र दूर्लंभ है।

१ धर्मशर्माभ्यदय सर्ग ४, श्लोक वर्-वर्ग ।

# स्तम्भ ३: नीति-निकुंज

# षमंशर्माम्युदय का सुभावितनिषय

धर्मधर्माम्युदय अनेक सुभाषितों का भण्डार है। सुभाषित उस प्रकाश-स्तम्भ के समान माने जाते हैं जो पथभ्रान्त पथिकों को मार्ग से विचलित नहीं होने देते और विचलित हुओं को मार्गदर्शन में तत्पर रखते हैं। अर्थान्तरन्यास या अप्रस्तुत-प्रशसा के रूप में आये हुए अनेक सुभाषित इस महाकाव्य की शोभा बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए इस स्तम्भ में कुछ सुभाषितों का सकलन किया जा रहा है। अर्थ स्पष्ट है अत मूल का सकलन किया गया है—

उच्चासनस्थोऽपि सता न किंचिन्नीच स चित्तेषु चमत्करोति। स्वर्णाद्रिष्टुङ्गाग्रमधिष्ठितोऽपि काको वराकः खलु काक एव ॥१।३०॥ न चन्दनेन्दीवरहारयष्ट्यो न चन्द्ररोचीषि न चामृतच्छटा । सुताङ्गसस्पर्शसुखस्य निस्तुला कलामयन्ते खनु षोडशीमपि ॥२.७१॥ 'न परं विनय श्रीणामाश्रय श्रेयसामि ।।३।४६॥ 'नेत्राधृष्य क्वचित्तेजस्तमसा नाभिभूयते' ॥३।६२॥ 'न ह्युदात्तस्य माहात्म्य लङ्घयन्तीतरे स्वरा '।।३।६५॥ 'कथा कथ चित्कथिता श्रुता वा जैनी यतिश्चिन्तितकामधेनु '।।४।२।। 'यद्वा किमुल्लङ्क्षयितु कथचित्केनापि शक्यो नियतेर्नियोग ॥४।४५॥ 'मृग सतृष्णो मृगतृष्णिकासु प्रतायंते तोयधिया न घीमान्' ॥४।५४॥ 'र्कि वा विमोहाय विवेकिना स्यात्' ॥४।६१॥ 'को वा स्तनाग्राण्यवध्य घेनोर्द्ग्ध विदग्धो ननु दोग्धि श्रुङ्गम्' ॥४।६६॥ 'मणेरनर्घस्य कुतोऽपि लग्न को वा न पङ्क परिमाष्टि तोयै ' ॥४।७५॥ 'को वा स्थिति सम्यगवैति राज्ञाम्' ॥४।७८॥ 'जायते व्रतिविशेषशालिना स्वप्नवृन्दमफल हि न नवचित्' ॥४।८६॥ 'अहो मदान्धस्य कुतो विवेक ' ॥७।५३॥ 'स्वजीवितेभ्योऽपि महोन्नतानामहो गरीयानिभमान एव'।।७।५४।। 'कृतोऽथवा स्यान्महोदय स्त्रीव्यसनालसानाम्' ॥७।५८॥ 'अवसरमुखरत्व प्रीतये कस्य न स्यात्' ॥८।१५॥

'न बलु मतिविकासादर्शवृष्टाखिलार्थीः कथमपि विततार्था वाचमावसते ते' ॥८१४०॥ 'प्रतिशिक्षरि वनानि ग्रीध्ममध्येऽपि कुर्यात्

किमु न बलदकालः प्रोस्लसत्परलवानि ॥८।४९॥

'य. स्वप्निकानगतरगोवरश्चरित नो यत्र गिर. कवेरि ।

य नानुबन्नित्त मनःप्रवृत्तयः स हेल्यार्थो विधिनैव साध्यते ॥९।३७॥

'इह विकृतिमुपैति पण्डितोऽपि प्रणयवतीषु न कि जडस्वमावः' ॥१३।३०॥

'अधिगतहृदया मनस्विनीना किमु विलसन्मकरच्यजा न कुर्युं '॥१३।३२॥

अहो दुरन्तो बल्बिटरोघ '॥१४।१२॥

'कः स्त्रीणां महनमवैति तच्चिरित्रम्' ॥१६।३३॥

'को वा चिरत्रं महतामवैति' ॥१७।४५॥

'द्रष्टु दृढोपायमनञ्ज एव चक्षुस्तृतीय सुदृशामुपैति' ॥१०।९५॥

'अपत्यिमच्छन्ति तदेव साधवो न येन जातेन पतन्ति पूर्वजाः' ॥१८।१२॥

'अया पिशाच्येव नृपत्वचत्वरे परिस्खलन्कच्छिलतो न भूपतिः' ॥१८।१६॥

'इहार्थकामाभिनिवेशलालस स्वधमंममिण भिनित्त यो नृपः ।

फलाभिलाषेण समीहते तद समूलमुन्मूलियतु स दुर्मितः' ॥१८।३२॥

'यत्ससक्त प्राणिना क्षीरनीरन्यायेनोच्चैरञ्जमप्यन्तरञ्जम् ।

आयुद्छेदे याति चेत्तत्तदास्या का बाह्येषु स्त्रीतनूजादिकेषु' ॥२०।१३॥

सूचना-अष्टादश सर्ग के १२ से छेकर ४३ तक के क्लोक सुभाषित रूप ही हैं।

# नोत्युपदेश और राज्यशासन

बाणभट्ट ने कादम्बरी में शुकनासोपदेश का सन्दर्भ देकर नीत्युपदेश की जो परम्परा प्रचलित की थी वह उत्तरवर्ती लेखकों को बहुत रुचिकर हुई। किसी न किसी रूप में उन्होंने अपने ग्रन्थों में उसे स्थान दिया है। भारित ने किरातार्जुनीय में युधिष्ठिरो-पदेश के द्वारा, माघ ने शिशुपालवध में उद्धवीपदेश के द्वारा, और वीरनन्दी ने चन्द्र-प्रभचरित में श्रीषेणोपदेश के द्वारा उसे अपनाया है। धर्मधर्मम्युदय के अध्यदश सर्ग में दीक्षा लेते समय राजा महासेन ने अपने प्रिय पुत्र धर्मनाथ के लिए जो देशना दी है वह भी उसी परम्परा की सम्पृष्टि है। महाकवि हरिचन्द्र ने यह प्रकरण १४ से लेकर ४४ तक ३० रुलोकों में पूर्ण किया है। इनके उपदेश की विशेषता यह है कि उसमें यत्र-तत्र साहित्यक छटा विखरी हुई है। उदाहरण के लिए, दो चार रुलोक देखिए—

गुणार्जन की प्रेरणा करते हुए राजा महासेन कहते हैं— भृश गुणानर्जय सद्गुणो जनै क्रियासु कोदण्ड इव प्रशस्यते। गुणच्युतो बाण इवासिभीषण प्रयाति वैलक्ष्यमिह क्षणादपि ॥१५॥

नीति-निकुंज

गुणों का अत्यिक अर्जन करो क्योंकि उत्तर्भ गुणों से युक्त (पक्ष में, उत्तम डोरी से युक्त ) मनुष्य हो कार्यों में बनुष के समान प्रशसनीय होता है, गुणों से रहित (पक्ष में, डोरी से रहित ) मनुष्य बाण के समान अत्यन्त मयंकर होने पर भी क्षण-भर में वैलक्य—स्र्व्या (पक्ष में, स्रम्या क्ष्मण-भर में वैलक्य—स्र्व्या (पक्ष में, स्रम्या क्ष्मण-भर में वैलक्य—स्र्व्या (पक्ष में, स्रम्या क्ष्मण-भर

मनुष्य को प्राश्रयी नहीं होना चाहिए—इसका वर्णन देखिए— स्थितेऽपि कोषे नृपतिः पराश्रयो प्रपद्यते लाघवमेव केवलम् । अशेषविश्वम्भरकुक्षिरच्युतो बल्लि भजन् कि न बभूव वामन ॥२२॥

निज का खजाना रहने पर भी जो पर का आश्रय लेता है वह केवल तुच्छता को प्राप्त होता है। जिसका उदर अपने आपमें समस्त ससार को भरनेवाला है ऐसा विष्णु, बिल राजा की आराधना करता हुआ क्या बामन नही हो गया था?

त्रिवर्गसाधना का उपदेश देते हुए कहते है-

सुस फल राज्यपदस्य जन्यते तदत्र कामेन स चार्थसाघन । विमुच्य तौ चेदिह धर्ममीहसे वृषैव राज्य वनमेव सेव्यताम् ॥३१॥ इहार्थकामाभिनिवेशलालस स्वधर्ममर्माणि भिनत्ति यो नृप । फलाभिलाषेण समीहते तरु समुलमुन्मुलयितु स दुर्मति ॥३२॥

राज्य पद का फल सुख है, वह सुख काम से उत्पन्न होता है और काम अर्थ से। यदि तुम दोनो को छोडकर केवल धर्म की इच्छा करते हो तो राज्य व्यर्थ है। उससे अच्छा तो यही है कि वन की सेवा की जाये।

जो राजा अर्थ और काम-प्राप्ति की लालसा रख अपने धर्म के मर्मों का भेदन करता है वह दुर्मित फल की इच्छा से समूल वृक्ष को उखाडता है।

राजपद की सार्थकता बतलाते हुए कहते हैं-

धिनोति मित्राणि न पाति न प्रजा बिर्भात भृत्यानिप नार्थसपदा । न य स्वतुल्यान् विद्धाति बान्धवान् स राजशब्दप्रतिपत्तिभाक् कथम् ॥४०॥

जो न मित्रो को सन्तुष्ट करता है, न प्रजा की रक्षा करता है, न भृत्यों का भरण-पोषण करता है, और न अर्थरूप सम्पत्ति के द्वारा भाई-बन्धुओ को अपने समान ही बनाता है वह राजा कैसे कहलाता है ?

नीत्युपदेश के अनन्तर राजा महासेन ने युवराज धर्मनाथ का राज्याभिषेक किया और उन्हें समस्त सम्पत्ति सौंपकर जिनदीक्षा घारण कर ली। धर्मनाथ राज्य-सिंहासन पर अ। रूढ़ हुए। उनकी राज्य-ज्यवस्था का वर्णन करते हुए कवि हरिचन्द्र ने कहा है—

न चापमृत्युर्न च रोगसचयो बभूव दुभिक्षभय न च ववचित्।
महोदये शासित तत्र मेदिनी ननन्दुरानम्दजूषश्चिर प्रजा ॥५९॥
ववौ समीर सुखहेसुरिङ्गनां हिमादिबोष्णादिष नाभवद् भयम्।
प्रभो प्रभावात्सकलेऽपि भूतले स कामवर्णी जलदोऽप्यजायत ॥६०॥

अजलमासीद् घनसंपदागमो न वारिसंपत्तिरदृश्यत क्विचत् ।

महोजसि मातिर सर्वतः सतां सदा परामृतिरमृदिहाद्भृतम् ॥६२॥

न नीरसत्वं सिलस्याययादृते दषावध पक्क्वबनेव संद्गृणान् ।

अमृदघर्मद्विषि तत्र राजनि क्रिलोचने सच्चिनानुराणिता ॥६३॥

प्रसद्धा रक्षत्यिप नीतिमक्षताममूदनीतिः सुक्षभावनं जन ।

भयापहारिण्यपि तत्र सर्वतः वव नाम नासीत्प्रभयान्वित क्षितौ ॥६४॥

महान् वैभव के घारक भगवान् धर्मनाथ जब पृथिवी का शासन कर रहे थे तब न अकालमरण या, न रोगो का समूह था, और न कही दुर्गिक्ष का, भय ही था। आनन्द को प्राप्त हुई प्रजा चिरकाल तक समृद्धि को प्राप्त होती रही।

उस समय भगवान् के प्रभाव से समस्त पृथिवी-तल प्र प्राणियो को सुख का कारण वायु बह रहा था, सर्वी और गर्मी से भी किसी को भय नही था और मेघ भी इच्छानुसार वर्षी करनेवाला हो गया था।

अतिशय तेजस्वी भगवान् धर्मनाथ के सब ओर सज्जनो की रक्षा करने पर धनसम्पदागम—मेघरूपी सम्पत्ति का आगम (पक्ष में, अधिक सम्पत्ति का आगमन) निरन्तर रहता था किन्तु वारिसम्पत्ति—जलरूप सम्पदा (पक्ष में, शत्रुओ की सम्पदा) कही नही दिखाई देती थी और सदा पराभूति—अत्यधिक भस्म अथवा अपमान (पक्ष में, उत्कुष्ट त्रीभव) ही दिखता था—यह भारी आध्वर्य की बात थी।

अधर्म के साथ द्वेष करनेवाले भगवान् घर्मनाथ के राजा रहने पर नीरसत्व—जल का सद्भाव जलाशय के सिवाय किसी अन्य स्थान में नहीं था, (पक्ष में, नीरसता किसी अन्य मनुष्य में नहीं थी) सद्गुणो—मृणाल तन्तुओं को कमल ही नीचे धारण करता था, अन्य कोई सद्गुणो—उत्तम गुणवान् मनुष्यों का तिरस्कार नहीं करता था और अजिनानुरागिता—वर्म से प्रोति महादेवजी में ही थी, अन्य किसी में अजिनानुरागिता—जिनेन्द्र-विषयक अनुराग का अभाव नहीं था।

यद्यपि भगवान् धर्मनाथ असिण्डितनीति की रक्षा करते थे फिर भी लोग अनीति—नीतिरहित (पक्ष में, अतिवृष्टि आदि ईतिरहित) होकर सुख के पात्र थे और वे यद्यपि पृथिवी मे सब ओर भय का अपहरण करते थे फिर भी प्रभयान्वित—अधिक भय से सहित (पक्ष में, प्रभा से सहित) कहीं नहीं था? सर्वत्र था।

उपर्युक्त क्लोको में से ६२ और ६४वें क्लोंक ने मिलकर अर्हदास कवि के पुरु-देवचम्पू में निम्न प्रकार प्रवेश किया है—

१ विरोधाभास।

२ परिसल्या।

३ विरोघाभासः

## जीवन्घरचम्पू का सुभाषित-संचय

महाकवि हरिचन्द्र ने जीवन्धरचम्पू में भी जहाँ-तहाँ अनेक सुभाषित रूप प्रकाश-स्तम्भ खडे किये हैं —िजनमें कुछ का यहाँ दिग्दर्शन कराया जाता है। विस्तार-भय से हिन्दी अर्थ नहीं दिया जा रहा है—

धर्माथंयुग्म किल काममूलमिति प्रसिद्ध नृप नीतिशास्त्रे ।
मूले गते कामकथा कथं स्यात्केकायितं वा शिखिनि प्रणष्टे ॥३३॥
वर्वश्यामनुरागत कमलभूरासावकीणी क्षणात्
पार्वत्याः प्रणयेन चन्द्रमकुटोऽन्यर्षाङ्गनोऽजायत ।
विष्णु स्त्रीषु विलोलमानसतया निन्दास्पद सोऽप्यभूद्
बुद्धोऽप्येवमिति प्रतीतमिखल देवस्य पृथ्वीपते ॥३४॥

—पृ १५-१६

प्राणा नृपाला सकलप्रजानां यत्तेषु सत्स्वेव च जीवनानि ।
भूपेषु या द्रोहिविधानिचन्ता सर्वप्रजास्वेव कृता भवित्री ॥७०॥
समस्तपातकाना हि सामानाधिकरण्यभू ।
राजध्रुगेव भविता सर्वद्रोहित्वसभवात् ॥७१
राज्ञो विरोधो वशस्य विनाशाय भविष्यति ।
ब्वान्त राजविरोधेन सर्वत्र हि निरस्यते ॥७२॥
हर्षाय लोकस्य घराधिनाधः विलब्दाति नित्य परिपालनेन ।
छायाश्रिताना परिपालनाय तर्व्यथाप्नोति रविश्रवापम् ॥७३॥ — पृ २७
शम्पानिभा सपदिद शरीर चल प्रभुत्व जलबुद्बुदाभम् ।
तारुष्यमारण्यसरितसकाश क्षयिष्णुनाशो हि न शोचनीय ॥७८॥
सम्बन्धोविष्येशो विश्रष्टास्वन्तास्योग्यः

सयुक्तयोवियोगो हि सच्याचन्द्रमसोरिय । रक्तयोरिप दपत्योर्भविता नियतेर्वशात् ॥७९॥ बन्धृत्व रेशत्रुभूय च कल्पनाशिल्पिनिर्मितम् । अनादो सति ससारे तद्द्वय कस्य केन न ॥८०॥ —- पृ २९

९ चन्द्रविरोधेन 'राजा प्रभौ तृपे चन्द्रे यसे क्षत्रियशक्रयो ' इति कोष । २ शत्रुत्वस्।

विद्यावल्ली पात्रसुत्तेत्रदत्ताः प्रकासिक्ताः सूक्तिथः युध्यताः च । बाशायोषित्कर्णभूषादमाणाः कीर्तिप्रोद्यम्मक्करीमादवाति ॥१६॥ विद्याकल्पत्तरः समुस्नतिमितः प्राप्तोऽपि गम्यो नतैः

पुष्पाच्यत्र समेत्य मञ्जूलमहोऽमुत्र प्रस्ते फलम् । कि चाय खलु मूलमाश्चितवतां संतापमन्तस्तमो— त्यूच्वं संचरता नृणा पुनरसौ तापं घृनीतेतमाम् ॥१७॥

--q **४**४

न कार्यः क्रोषोऽय श्रुतजलिषमम्नैकहृदयै
नै चेद्वचर्या शास्त्रे परिचयकलाचारविषुरा ।

निजे पाणौ दीपे लसति भृवि कूपे निपतता

फल कि तेन स्यादिति गुकरकोऽशिक्षयृदमुम् ॥१९॥—-पृ ४६

सौलम्य हि महत्ताया भूषणाय प्रकल्पते ।
प्रभुत्वस्येव गाम्भीर्यमौदार्यस्येव सौम्यता ॥४॥
महत्त्वमात्र कनकाचलेऽपि लोष्टेऽपि सौलम्यमिह प्रतीतम् ।
एतद्द्वय कुत्रचिदप्रतीतं कुरुप्रवीरे न्यवसत्प्रकाशम् ॥५॥ —पृ १२२
अशरण्यशरण्यत्व परोपक्वतिशीलता ।
दयागरत्व दाक्षण्य श्रीमत सहजा गुणा ॥३२॥ —पृ १२८॥
धैयौदार्यविवर्जित क्षितिपतिः प्रज्ञाविहीनो गुरु

कृत्याकृत्यविचारशून्यसचिव संग्रामभी हर्भटः । सर्वज्ञस्तवही नकल्पनकविविग्मित्वही नो बुध स्त्रीवैराग्यकयानिभज्ञपुरुषः सर्वे हि साधारणा ॥३६॥ वज्रात्कठोरत्तरमेणवृशा हि चित्त पुष्पादतीव मृदुलो वचनप्रचार । कृत्य निजालककुलादिष वक्ररूप

तस्माद्बुधा सुनयना न हि विश्वसन्ति ॥३७॥

वक्र श्लेष्मनिकेतनं मलमय नेत्रद्वय तत्कुची मासाकारघनौ नितम्बफलक रक्तास्थिपुद्धाततम् । शीताशुनिकचोत्पल करिपते कुम्मौ महासैकतं

भातीत्येवमुशन्त गुग्धकवयस्तद्रागिवस्फूबितम् ॥३८॥—पृ १२९ या राज्यलक्ष्मीर्बहुदु लसाध्या दु लेन पाल्या चपला दुरन्ता । नष्टापि दु लानि चिराय सूते तस्या कदा वा सुलकेशलेश ॥२३॥ कल्लोलिनीना निकरैरिवाब्धि क्रुपीटयोनिर्बहुकेन्धनैर्वा । काम न सतृत्यति कामभोगे कन्दर्पवश्यः पुरुष कदाचित् ॥२४॥ राज्य स्नेह्नविहीनदीपकिलकाकर्स चर्ल जीवितं क्षम्मावरक्षणमञ्जुरा तनुर्दियं कोकाभ्रतुल्यं वयः । तस्मारसमृतिसन्ततौ न हि सुखं तथापि मूढ. पुमा-श्रादते स्वहितं करोति च पुनर्मोहाय कार्यं वृथा ॥२५॥ विकोम्यमानो विषयैर्वराको मञ्जुरैर्मृष्यम् । नारम्मदोषान्मनुते मोहेन बहुदुःखवान् ॥२६॥ ये मोक्षकक्षमीमनपायरूपा विहाय विन्दन्ति नृपाललक्ष्मीम् । निवाधकाले विशिराम्बुषारा हित्वा भजन्ते मृगतृष्णिका ते ॥२८॥ —प् २२४-२२५

### जीवन्धर स्वामी की भक्ति-गंगा

कथा-नायक जीवन्घर स्वामी भक्तहृदय महापुरुष थे, इसलिए उन्होने एक वर्षं का लम्बा समय तीर्थयात्रा में व्यतीत किया था। चन्द्रोदय पर्वत से उतरकर उन्होने दक्षिण भारत की बीहड अटिवयों में एकाकी भ्रमण कर अनेक जिन-मन्दिरो के दर्शन किये थे। दर्शन करते समय उनके मुखकमल से जो भक्ति-गगा यत्र-तत्र प्रवाहित हुई है उसका कुछ नमूना सकलित किया जाता है।

दक्षिण देश के क्षेमपुर नगर के बाह्योद्यान में स्थित जिनमन्दिर के दर्शन कर जीवन्धर स्वामी इस प्रकार जिनेन्द्र की स्तुति करते हैं—

भवभरभयदूर भावितानन्दसार

धृतविमलशरीर दिव्यवाणीविचारम्।

मदनमदविकार मञ्जुकारुण्यपूर

श्रयत जिनपधीर शान्तिनाथ गभीरम् ॥१७॥

यस्याशोकतरुर्विभाति शिशिरच्छाय श्रिताना शुच

धुन्वन्सार्थकनामधेयगरिमा माहातम्यसवादक ।

य देवा परितो ववर्षुरिमतै फुल्लै प्रसूनोच्चयै

कल्याणाचलमन्तत कुसुमिता मन्दारवृक्षा यथा ॥१८॥

सकलवचनभेदाकारिणी दिव्यभाषा

शमयति भवताप प्राणिना मङ्क्षु यस्य ।

अमरकरविधूतक्वामराणा समूहो

विलसति खलु मुक्तिश्रीकटाक्षानुकारी ।।१९॥

कनकशिखरिष्युङ्ग स्पर्धते यस्य सिहा-

सनमिदमिक्किश द्वेष्टि वैर्यादितीव।

वलयमपि च भासा पद्मबन्धु विरुन्द्धे

मम पतिरिति सोऽय स्यातिमापेति रोषात् ॥२०॥

त्रिभुवनगतिभावं घोषयन्यस्य तारो मुखरयति दशाशा दुन्दुभिष्यानपुरः।

शमयितुमिह रागद्वेषमोहान्यकार-

त्रितयमिव विघूनां माति छत्रवयं तत् ॥२१॥

अअयाय नमस्तस्मै यक्षाचीशनता इद्यये ।

दक्षाय शान्तिनाथाय सहस्राक्षनुतश्रिये ॥२२॥ --- q. १११-११२

उपर्युक्त श्लोको में बिष्टप्रातिहायों के द्वारा शान्तिनाथ जिनेन्द्र का स्तवन किया गया है।

अष्टप्रातिहार्यरूप स्तुति का एक रूप हम एकादश लम्भ के ४५वें श्लोक से लेकर ५२वें रलोक तक पाते हैं। इन रलोकों के बीच में गद्यपिक्तर्यां भी हैं।

दिव्यतरु सुरपुष्पसुवृष्टिर्दून्तुभिरासनयोजनघोषौ । आतपनारणवामरयुग्ने यस्य विभाति च मण्डलतेण ॥ अशोक बृक्ष, देवकृत पुल्यवृष्टि, दुन्दुभिवादन, सिहासन, दिव्यध्वनि, छत्रत्रय, चामर और भामण्डल ये आठ प्रातिहार्थ कहलाते हैं।

# स्तम्म ४: सामाजिक दशा त्रौर युद्ध-निदर्शन

# जीवन्धरचम्पू से ध्वनित सामाजिक स्थिति

जीवन्धरचम्पू के अध्ययन से निम्नाकित सामाजिक स्थिवियाँ प्रतिफिलत होती हैं—

### वैवाहिक

- १. एक पुरुष के अनेक विवाह होते थे।
- २ क्षत्रिय और वैश्य-वर्ण के बीच विवाह होते थे।
- ३ शूदवर्ण के साथ उच्च-वर्णवालो का विवाह नही होता था।
- ४. अपरिपक्व अवस्था में भी विवाह होते थे।
- ५ पिता के द्वारा कन्या का दिया जाना तथा स्वयवर प्रथा के द्वारा वर का चुनाव होना—ये विवाह की रीतियाँ थी। कदाचित् गन्धर्व विवाह भी होता था। स्वयवर की प्रथा राजा-महाराज। तथा बडे लोगो तक ही सीमित थी।
- ६ वर के अन्वेषण में लोग प्राय निमित्त-ज्ञानियो की भविष्यवाणी को ही महत्त्व देते थे।
- ७ विवाह अग्नि की साक्षी-पूर्वक होता था। लकडी के खाम की आवश्यकता नहीं रहती थी। पिता के द्वारा सकल्प के लिए वर के हस्ततल पर जलघारा दी जाती थी तदनन्तर वर कन्या का पाणिग्रहण करता था। भौवर की प्रथा नहीं थी।
- ८ मामा की लड़की के साथ भी विवाह होता था। इस तरह विवाह में केवल एक सौंक बचायी जाती थी।

१ जीवन्धर के स्वयं आठ विवाह हुए।

२ जीवन्धर ने क्षत्रियवर्ण होकर गुणमाला, क्षेमश्री, विमला और सुरमजरी इन चार वैश्य कन्याओं के साथ विवाह किया।

३ जीवन्घर ने नन्दगोप की कन्या गोदावरी के साथ स्वयं विवाह न कर पद्दमास्य के साथ उसका विवाह कराया । क्षत्रचुडामणि में वादीभसिंह ने 'न ह्ययोग्ये सतो स्पृहा' इस सुक्ति से उनकी इस क्रिया का समर्थन किया है।

४ जीवन्घरकुमार का १६ वर्ष की अवस्था में माता के साथ मिलान हुआ था पर उससे पूर्व उनके ५ विवाह हो चुके थे।

१ जीवन्धर ने गन्धर्वदत्ता और लक्ष्मणा को स्वयंवर विधि से प्राप्त किया था और शेष को पिता या अप्रज के दिये जाने पर ।

६ लक्ष्मणा, जीवन्धर के मामा की लड़की थी।

#### परिधान

वस्त्र अस्प संख्या में उपयुक्त होते थे। पुरुष अधोवस्त्र और उत्तरच्छद रखते थे। राजा-महाराजा आदि मुकुट का भी प्रयोग करते थे। स्त्रियों अधोवस्त्र और उत्तरच्छद के अतिरिक्त स्तनवस्त्र भी पहनती थी। दक्षिण के कवियो ने स्त्रियों के अवगुण्ठन—मूंषट का वर्णन नही किया है और न पाद-कटक का, हाथ में मणियो के वलय और कमर में सुवर्ण अथवा मणिखचित मेखला पहनती थी। गले में अधिकांश मोतियों की माला पहनी जाती थी। स्त्रियों के हाथों में काँच की चूडियों का कोई वर्णन नहीं मिलता है। पैरों में नूपुर पहनने की प्रथा थी और खासकर रुनझुन शब्द करनेवाले नूपुर पहनने की।

#### राजनियक

राजा अपनी आवश्यकतानुसार ४-६ मन्त्री रखता था, उनमें एक प्रधान मन्त्री रहता था, धार्मिक कार्य के लिए एक पुरोहित या राजपण्डित भी रहता था। राज्यसभा में रानी का भी स्थान रहता था। राजा अपना उत्तराधिकारी युवराज के रूप में निविचत करता था। प्रमुख अपराधों का न्याय राजा स्वय करता था।

### युद्ध और वाहन

आवश्यकता पडने पर युद्ध होता था और अधिकतर घनुष-बाण से शस्त्र का काम लिया जाता था। खास अवस्था में तलवार का भी उपयोग होता था। युद्ध में रथ, घोडे और हाथियों की सबारी का उल्लेख मिलता है। अन्य समय शिविका—पालकी का भी उपयोग होता था। इसका उपयोग अधिकाश स्त्रियां करती थी। उस समय सबसे सुखद वाहन मह्मयान—मियाना माना जाता था जो कि शिविका का परिष्कृत रूप है।

### शैक्षणिक

बालक-बालिकाएँ दोनो हो शिक्षा ग्रहण करती थी। जिक्षा गृह-कृपा पर निर्भर रहती थी। विद्यार्थी गृहभक्त रहते थे और गृह सासारिक माया-ममता से दूर। राजा-महाराजा तथा प्रमुख सम्पन्न लोग शिक्षालयों की भी स्थापना करते थे पर उनमें अधि-कांश उन्हीं के बालक-बालिकाएँ शिक्षा ग्रहण करती थी।

#### यातायात

यातायात के साधन अत्यन्त सीमित थे। मार्ग में भीलो बादि के उपद्रव का डर रहता था अत लोग सार्थ—शुण्ड बनाकर चलते थे। यातायात में रथ तथा शकट आदि वाहनो का उपयोग होता था। जीवन्धर के पिता राजा सत्यन्धर ने अपनी गर्भवती रानी विजया का दोहला पूर्ण करने के लिए एक ऐसे मयूररत्न का निर्माण

कराया था जो पुरुष द्वारा आकाश में घुमाया जाता था। यह यन्त्र आकाश से शनै -शनै स्वयं ही पृथिवी पर उतर जाता था। काष्ठागार के द्वारा राजभवन का प्रतिरोध किये जाने पर राजा सत्यन्थर ने इसी मयूरयन्त्र में बैठाकर विजया को आकाश में भेज दिया था। वह यन्त्र सन्ध्याकाल में इमशान में स्वय उतरा था।

#### धार्मिक

वैदिक धर्म और श्रमण धर्म—दोनों ही प्रचलित थे। अपनी-अपनी मान्यता के अनुसार लोग धर्म-धारण करने में स्वतन्त्र थे। सब धर्मवालो में अधिकाश सौमनस्य चलता था। अपने वनविहार-काल में जीवन्धर वैदिक धर्मनुयायियों के तपोवन में ठहरे थे तथा उन्हें हिसामय तप से निवृत्त होने का उपदेश भी उन्होने दिया था।

# षमंशर्माम्युदय का युद्ध-वर्णन और चित्रालंकार

विवाह के बाद धर्मनाथ तो कुबेर-निर्मित वायुयान के द्वारा श्रृगारवती के साथ रत्नपुर नगर वापम चले गये पर ईर्ष्यां तु राजाओं ने सुषेण सेनापित का अवरोध किया। असफल राजाओं ने अपनी एक गुट बनाकर सुषेण पर आक्रमण की तैयारी की। युद्ध के पूर्व दूत भेजने की प्रथा प्राचीन काल से चली आयी है अत उन्होंने सर्व प्रथम सुषेण के पास दूत भेजा। वह दूत द्यर्थक भाषा में बोलता है—एक अर्थ से धर्मनाथ की निन्दा और दूसरे अर्थ से उनकी प्रशसा करता है।

शिशुपालवध के पन्द्रहवें सर्ग में शिशुपाल की ओर से श्रीकृष्ण के प्रति जो दूत मेजा गया था, माघ ने भी उस दूत से द्वचर्यक भाषा में निवेदन कराया है। वहाँ ऐसे ३४ क्लोक हैं जिन्हे मिल्लिनाथ ने प्रक्षिप्त समझकर छोड़ दिया है—उनकी ज्याख्या नहीं की है परन्तु शिशुपालवध के अन्य टीकाकार वल्लभदेव ने उन क्लोको की व्याख्या की है तथा उसमें निन्दा और स्तुति—इस प्रकार दो पक्ष स्पष्ट किये हैं। धर्मशर्माभ्युदय के कर्ना हरिचन्द्र ने भी माघ की इस शैली का अनुकरण कर १९वें सर्ग में १२ से लेकर ३२ तक बीस क्लोको द्वारा निन्दा और स्तुति दोनो पक्ष रखे हैं। किव को क्लेष रचना का अच्छा प्रसग मिला है। यद्यपि इसका कुछ उल्लेख पिछले स्तम्भो में किया जा चुका है तथापि प्रसगोपात्त कुछ चर्चा पुन प्रस्तुत की जा रही है। यहाँ क्लेष के साथ यमक को भी आश्रय दिया गया है। यह माघ की अपेक्षा विशेषता है। उदाहरण के लिए कुछ क्लोक देखिए—

परमस्नेहिनिष्ठास्ते परदानकृतोद्यमा । समुन्नित तवेच्छन्ति प्रथनेन महापदाम् ॥१८॥ राजानस्ते जगत्स्याता बहुशोभनवाजिन । वने कस्तत्कृथा नासीद् बहुशोभनवाजिन ॥१९॥

## सकुपाणां स्थिति विश्वत्स्वधामनिधनं तव । दाता वा राजसदोहो द्राक्कान्तारसमाश्रयम् ॥२०॥

दूत के उत्तर में सुषेण सेनापित ने जो फटकार दी है वह उसकी बीरता को सुचित करनेवाली है। सुषेण ने कहा---

> गुणदोषानविज्ञाय भर्तुर्भक्ताधिका जना । स्तुतिमुच्चावचामुच्चै का न कां रचयन्स्यमी ॥३८॥

ये भक्ताधिक—भोजन से परिपूर्ण अथवा श्राद्धों में अधिक दिखनेवाले—पिण्डी-शूर लोग गुण और दोषों को जाने बिना ही अपने स्वामी की ऊँची-नीची क्या-क्या स्तुति नहीं करते हैं? अर्थात् खाने के लोभी सभी लोग अपने स्वामियों की मिथ्या प्रशसा में लगे हुए हैं।

> मम चापलता वीक्ष्य नवचापलता दशत् । अयमाजिरसाद्गन्तु कि यमाजिरमिच्छति ॥४१॥

मेरे घनुषरूपी लता को देखकर नवीन चंचलता को घारण करनेवाला यह राजाओ का समूह युद्ध के अनुराग से क्या यमराज के आँगन में जाने की इच्छा करता है अर्थात् मरना चाहता है ?

दूत के वापस होते ही दोनों ओर से युद्ध शुरू हो गया। मारू बाजों का शब्द सुनकर हाथी गर्जना करने लगे तथा घोडे शीघ्र ही आगे बढ़ने के लिए हीसने लगे। शूरवीरों के शरीर हर्ष से फूल गये और पताकाओं से सिहत रथ दौड़ने लगे। आकाश में देव-देवियों की भीड लग गयी। अंग, वग, किलग तथा मालव आदि देशों के नरेशों ने सुषेण से युद्ध किया परन्तु सबकों पीछे हटना पड़ा। सुषेण की तलवार शत्रुओं का रुधिर पीकर दूष के समान सफेद यश को उगल रही थी, मानो वह एक इन्द्रजाल का खेल ही प्रकट कर रही थी।

सुषेण की विजय का यह समाचार एक दूत ने आगे जाकर राजा महासेन और धर्मनाथ को सुनाया था।

इस सर्ग में किन ने एकाक्षर (८२), इघक्षर (५४), चतुरक्षर(३३), प्रतिलोमानुलोमपाद (११), समुद्गक (५६), गूढचतुर्थपाद (३६), निरौष्ट्य (५८), गोमूत्रिक (७८), अर्थभ्रम (८४), सर्वतोभद्र (८६), मुरजबन्ध (९०), और चक्रबन्ध (१०१-१०२) आदि चित्रालंकार की रचना कर अपना काव्यकौशल प्रकट किया है। वस्तुत अर्थालकार की अपेक्षा शब्दालकार की रचना करने में किन को प्रतिभा का आलम्बन अधिक लेना पडता है।

१ पोरबारिशोणित सद्य क्षीरगौर यशो वमन्। इन्द्रजाल तदीयासि काममाविश्वकार स । १८॥

युद्ध का वर्णन करने के लिए वीरनन्दी ने चन्द्रप्रभचरित (१५वाँ सर्ग) में, भारित ने किरातार्जुनीय (१५वाँ सर्ग) में और माच ने शिशुपालवध (१९वाँ सर्ग) में भी उसी अनुष्टुप् छन्द को अपनाया है तथा साथ में चित्रालकार का चमत्कार दिखलाया है। पूर्व-परम्परा की रक्षा करते हुए हरिचन्द्र ने भी धर्मशर्माम्युद्य (१९वाँ सर्ग) में उसी अनुष्टुप् छन्द और चित्रालकार को समाध्यय दिया है। यद्यपि इस छन्दे और इस अलकार में वीररस का प्रवाह जिस उद्दाम गति से प्रवाहित होना चाहिए उस गति से नहीं हो पाता परन्तु चित्रालकार को सुगमता इसी छन्द में रहती है इसलिए विवश होकर किव को यह छन्द स्वीकृत करना पढ़ा है। जहाँ साथ में चित्रालकार का चक्र नहीं रहता है वहाँ वीररसोपयोगी भिन्न छन्दों के द्वारा युद्ध का वर्णन किया जाता है जैसा कि जीवन्धरचम्पू के दशम छम्भ में हुआ है। जीवन्धरचम्पू का युद्ध-वर्णन आगे दिया जायेगा।

# जीवन्धरचम्पू मे युद्ध-वर्णन

श्रुगारादि नौ रसो में वीररस अपना प्रमुख स्थान रखता है इसीलिए उसे महा-काव्यों में अगी रस बनने का अवसर प्राप्त है। जीवन्धरचम्पू का अगी रस शान्तरस है फिर भी अगी रस के रूप में वीररस का यत्र-तत्र अच्छा निरूपण हुआ है। द्वितीय लम्भ के अन्त में शबर-सेना के साथ क्षत्रचूडामणि जीवन्धरकुमार का अल्प युद्ध हुआ है। उस युद्ध के लिए उद्यत जीवन्धरकुमार का वर्णन देखिए, कितना स्फूर्तिदायक है?

नखाशुमयमञ्जरीसुरभिता धनुर्वत्लरी
समागतशिलीमुखा दधदय हि जीवन्थर ।
अनोकह इवाबभी भुजविशालशाखाञ्चितो
निरन्तर-जयेन्दिराविहरणैकसवासभू ॥२८॥
कुण्डलीकृतशरासनान्तरे जीवकाननममर्थपाटलम् ।
स्पर्धते परिधिमध्यसस्थित चन्द्रबिम्बिमह सध्ययादणम् ॥२९॥
जीवन्थरेण निर्मुक्ता शरा दीप्ता विरेजिरे ।
विलीनान् समिति व्याधान् द्रष्टु दीपा इवागता ॥३०॥

तदन् जिष्णुचापचुम्बिजीवन्धराम्बुधर-निरवग्रह्-निर्मुक्त-शरधाराभि कालकूटबल-प्रतापानले शान्तता नीते निशितशस्त्रनिकृत्तकुखरपदकच्छपा भल्लावलूनहयमल्लाननपयो-जपरिष्कृता, मदवारणकर्णभ्रष्टचामरहसावतसिता, कीलालवाहिन्यः समीकधराया पर -सहस्रमजायन्त । —पु ५१-५२

१ शृङ्गारबीरशान्तानामेकोऽङ्गी रस इध्यते। अङ्गानि सर्वेऽपि रसा सर्वे नाटकसन्धय ॥३१७ध-साहिस्यदर्पण, अध्याय ६।

भाव यह है---

जो नल-किरणरूपी मजरी से सुवन्धित थी द्या जिसपर शिलीमुल — बाण (पक्ष में, अमर ) आकर विद्यमान थे, ऐसी धनुषलता को बारण करनेवाले जीवन्धर, वृक्ष के समान सुशोभित हो रहे थे, क्यों कि जिस प्रकार वृक्ष विशाल शालाओं से सुशोभित होता है उसी प्रकार जीवन्धर भी भुजारूपी विशाल शालाओं से सुशोभित थे। इसके सिवाय जीवन्धर, निरन्तर ही, विजयलक्ष्मी के विहार की मुख्य भूमिस्वरूप थे।

कुण्डलाकार धनुष के मध्य में स्थित, क्रीध से लाल-लाल दिखनेवाला जीवन्धर कुमार का मुख, परिधि के मध्य में स्थित तथा सम्ध्या के कारण लाल-लाल दिखनेवाले चन्द्रमण्डल के साथ स्पर्धा करता था।

जीवन्घरकुमार के द्वारा छोडे हुए बाण ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो युद्ध में छिपे भीलो को देखने के लिए दीपक ही आये हो।

तदनन्तर विजयो धनुषरूपी इन्द्रधनुष को धारण करनेवाले जीवन्धर-रूपी मेध के द्वारा लगातार छोडी हुई बाणधारारूपी जलधारा से जब कालकूट नामक भीलों के राजा की सेना सम्बन्धी प्रतापान्ति शान्त हो गयी तब युद्धभूमि में हजार से भी अधिक खून की निदयाँ वह निकली। वे खून की निदयाँ तीक्षण शक्त्रों के द्वारा कटे हुए हाथियों के पैर-रूपी कलुओं से सहित थी, भालों के द्वारा कटे हुए घुडसवारों के मुखरूपी कमलों से सुशोभित थी और मदोन्मत्त हाथियों के कानों से गिरे हुए चामररूपी हसों से अलकुत थी।

यहाँ वीररस के विभाव और अनुभाव का कितना विशद वर्णन है ?

पचम लम्म में जीवन्धर और काष्ठागार के प्रमुख सुभट—प्रमथ के युद्ध का दृश्य देखिए—

गजा जगर्जु पटहा प्रणेदुर्जिहेषुरस्वाश्च तदा रणाग्रे । कुमारबाहा-सुखसुप्तिकाया प्रबोधनायेव जयेन्दिराया ॥४॥ कराञ्चित-शरासनादिवरलं गलिद्भि शरै-लुंलाव कुश्कुञ्जरो रिपुशिरासि चापैरमा । बिभेद गजयूषपान् सुभट-धैर्यवृत्त्या सम ववर्ष शरसन्तर्ति समिमभोद्गतैमौक्तिकै ॥५॥

भाव यह है--

उस समय रण के अग्रभाग में कुमार की बाहु पर सुख से सोयी हुई विजयलक्ष्मी को जगाने के लिए मानो हाथी गरज रहे थे, नगाडे बज रहे थे और घोडे हीस रहे थे।

कुरुकुंजर जीवन्घरकुमार ने हाथ में सुक्षोभित धनुष से लगातार निकलनेवाले बाणों के द्वारा धनुषों के साथ-साथ रिपुओं के सिर छेद डाले थे, सुभटों के घीरज के

साथ-साथ बड़े-बड़े हाथियों को भेद डाला था और हाथियों से निकले हुए मौतियों के साथ-साथ बाणों के समूह की वर्षों की थीं।

यहाँ युद्ध के मयावह काल में भी उत्प्रेक्षा और सहोक्ति अलंकार का ध्यान रखते हुए कवि ने अपने कवित्व को भुलाया नहीं है।

अष्टम लम्भ में पद्मास्य आदि कृत्रिम गोधन-अपहारकों के साथ होनेवाले युद्ध में सैनिको की गर्वोक्तियाँ देखिए---

सस्माक त्रिजगत्प्रसिद्धयशसामेषा कृपाणीलता
शत्रुस्त्रीनयनान्तकञ्जलजलै स्यामा निपीतै पुरा।
सप्रत्याहवसीम्नि युष्मदसृजा पानेन शोणीकृता
वीरश्रीस्मितपाण्डुराचरिततिश्वत्रा भविष्यत्यहो ॥२८॥
पश्नवा प्राणान्वा जहत झटिति क्षीवपुरुषा
स्वमूर्घ्नश्चापान्वा नमयत नरेन्द्रस्य पुरतः।
मुखे वा हस्ते वा कुरुत शरवृन्द नरपति
कृतान्तागार वा शरणयत तूणं प्रतिभटा ॥३०॥
कि वाचा विसरेण मुग्धपुरुषा कि वा वृथाडम्बरैरात्मश्लाधनयानया किमु भटा सैवा हि नीचोचिता।
सक्रीडद्रथचक्रकृष्टघरणौ भिन्नेभमुक्ताफलैस्चापभाच्छरवर्षतो विजयिन शुभ्र यशोऽह्क्रति ॥३१॥

भाव यह है-

जिनका यश तीनो जगत् में प्रसिद्ध है ऐसे हम लोगो की इस तलवाररूपी लता ने पहले शत्रु-स्त्रियों के नयनान्त भाग से निकलनेवाले कज्जल मिश्रित जल का पान किया था, इसलिए काली हो गयी थी। इस समय युद्ध की सीमा में आप लोगों का रक्त पीने से लाल हो रही है और अब बीर लक्ष्मी की मन्द मुसकान से सफेद हो जायेगी। इस प्रकार आश्चर्य है कि वह अनेक रगों से चित्र-विचित्र होगी।

अरे पागल पुरुषो । या तो तुम लोग शीघ्र ही पशुओं को छोडो या प्राणों को छोडो, राजा के सामने या तो अपना मस्तक झुकाओं या धनुष झुकाओं। या तो मुख में शरवृन्द—तृणों का समूह धारण करो या हाथ में शरवृन्द—बाणों का समूह धारण करो। या तो राजा की शरण लो या यमराज के घर को अपना शरण—घर बनाओं।

अरे मूर्ख पुरुषो । इन वचनो के समूह से क्या होनेवाला है ? इन व्यर्थ के आडम्बरो से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? और अपनी इस प्रशासा से क्या सिद्धि होने-वाली है ? वास्तव में यह आत्म-प्रशासा नीच मनुष्यो के ही योग्य है। जो इधर-उधर दौडनेवाले रथो के पहियो से खुदी हुई पृथ्वी पर धनुष्यूपी मेघ से शर-वर्षा—बाण-वर्षा (पक्ष मे, जल-वर्षा) करता है, उसी विजयी मनुष्य का यश, विदीर्ण हाथियों के मुक्ताफलो के बहाने अकुरित होता है।

क्षपनी द्वितीय रचना घर्मधार्माम्युदय कथा में धर्मनाथ नामक तीर्थंकर को हिंसामय युद्ध से अछूता रखने के लिए महाकित ने वीर रस को गौण रखा है। स्वयवर के बाद यद्यपि अन्य राजाओं की प्रतिद्वन्द्विता में युद्ध का अवसर उपस्थित किया गया है तथापि वह युद्ध धर्मनाथ तीर्थंकर के द्वारा न कराकर सुषेण सेनापित के द्वारा कराया गया है। अनुष्ठुप् छन्द और चित्रालकार के चक्र ने बीर रस का विकास जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होने दिया है, परन्तु जीवन्धरचम्पू में बीर रस के परिपाक को पूर्णता देनेवाले युद्ध का सागोपाग वर्णन किया गया है। दो-चार लघु युद्धों के उपर्युक्त प्रसगों के अतिरिक्त दश्म लम्भ में काछागार के साथ हुए महायुद्ध का सविस्तार वर्णन किया गया है। युद्ध का इतना मवस्तार वर्णन अन्य काक्यों में अप्राप्त है।

काष्ठागार, राजा गोविन्द को इसिलिए आमिन्तित करता, है कि इचर मेरे ऊपर राजा सत्यन्धर के मारने का अपवाद चला आ रहा है उसे आप आकर दूर कर दें। राजा गोविन्द, विजया रानी के भाई और सत्यन्धर राजा के साले थे अत उनके द्वारा किया हुआ समाधान काष्ठागार ने उपयोगी समझा था। इस आमन्त्रण से लाभ उठाते हुए गोविन्द राजा अपनी पुत्री लक्ष्मणा के स्वयंवर और काष्ठागार से युद्ध की तैयारी कर राजपुरी आये। लक्ष्मणा के स्वयंवर का आयोजन, उन्होंने युद्ध का प्रसंग उपस्थित करने के लिए किया था। लक्ष्मणा का स्वयंवर हुआ, अनेक देशों के राजा आये, जीवन्धर ने स्वयंवर में विजय प्राप्त की इसिलिए काष्ठागार कृपित हो गया। उसी समय गोविन्द राजा ने, उपस्थित राजाओं को जीवन्धर का परिचय देते हुए कहा कि यह राजा सत्यन्धर का पुत्र और मेरा भानजा है। काष्ठागार ने राजा सत्यन्धर का घात किया था। राजा गोविन्द के इस स्पष्टीकरण से उपस्थित राजा जीवन्धर के पक्ष में हो गये। अनाशसित युद्ध की घोषणा किये जाने पर तात्कालिक राजा काष्ठागार, मन्त्रणा के लिए मन्त्रशाला में बैठता है। मन्त्री लोग राजा काष्ठागार को युद्ध न करने की सम्मति देते है पर काष्ठागार उन मन्त्रियों को देखिए, किन शब्दों में फटकारता है—

एव मन्त्रिगर निशम्य सभय तृष्णी स्थित सोऽवदत्

कर्णे लग्नमुखेन तत्र मथनेनादीपितक्रोधन ।

रे रे केन ससाध्वसं बहुतर पृष्टोऽसि वक्तु पुरो

शीरुस्त्वं यदि तिष्ठ वेश्मिन मुधा क्लीबोऽसि कि भाषितै ॥३२॥ माद्यदृन्तिषटापटुस्फुटनटद्षोटप्रहृष्यद्भटा-

टोपाच्छादितदिक्तटे रणतले खड्गोल्लसद्वारया। आहृत्य श्रियमाहवोद्यतरिषु-क्षोणीभृतामुञ्ज्वला

कीत्या कोमलया दिशो धवलयाम्युत्फुल्लकुन्दश्रिया ॥३३॥

धर्मदत्त मन्त्री के उक्त शब्द सुनकर काष्ठागार पहले तो कुछ देर तक चुप बैठा रहा। तदनन्तर कान में मुख लगाकर जब मथन ने उसके क्रोध को उत्तेजित किया तब कहने लगा कि अरे नीच ! इस प्रकार भय सहित बहुत कहने के लिए तुझसे पूछा ही किसने था? यदि तू डरपीक है तो घर में बैठ, तू नपुसक है, व्यर्थ के बोलने से क्या लाभ है?

मदोन्मत्त हाथियों की घटाओं, स्पष्ट नाचते हुए बोडों और हाँघत होते हुए योद्धाओं के विस्तार से जिसमें दिशाओं के तट आच्छादित हैं ऐसी रणभूमि में तलवार की चमकती हुई घारा से मैं युद्ध के लिए उद्यत राजाओं की लक्ष्मी का हरण कर कुन्द के फूल के समान उज्ज्वल अपनी कीर्ति के द्वारा समस्त दिशाओं को अभी-अभी सफेद करता हूँ।

'तदनु विकटकटविगलद्दानघाराप्रवाहानुभयत सृजिद्भि सिनर्झरैरिव नीलाचलैं .. कमेणाजिराङ्गणमगाहन्त'।—पृ १८४-१८५

इस गद्य द्वारा चतुरंग सेना का तथा--
'तदनु विनिर्मित-विशाल-विशिखा-सहस्रविराजमान तद्रङ्गस्थलमशोभत'।

इस गद्य द्वारा रगभूमि का जो स्फूर्तिदायक वर्णन किया गया है वह हृदय में

इस गद्य द्वारा रगभूमि का जो स्फूतिदायक वणन किया गया है वह हुदय जोश उत्पन्न करनेवाला है।

दोनो सेनाओ के कल-कल शब्द का वर्णन देखिए—
युद्धप्रारम्भकेलीपिशुन-जयमहावाद्यघोषैरशेषै—
हेंपारावैर्ह्याना मदमुदित-गजोद्बृहितैर्जृम्भमाणै ।
रथ्याच्वानै पदातिप्रचुर-तरमिलत्सिहनादैरमन्दै
शब्दैकाम्भोधिमम्न जगदिदमभवत्कम्पमान समन्तात् ॥४०॥
—-पृ. १८६

उस समय युद्धकीडा के प्रारम्भ को सूचित करनेवाले जय-जय के नारो से, बड़े-बड़े वादित्रों के शब्द से, घोड़ों की हिनहिनाहट से, मदोन्मत्त हाथियों की गर्जना से, रथों की चीत्कार से, और पैदल सैनिकों की बार-बार प्रकट होनेवाली सिंह-घ्विन से यह समस्त ससार एक शब्दरूपी सागर में निमग्न होकर सभी और से कॉप उठा था।

मुठभेड का दृश्य देखिए-

पदाति पदातिस्तुरङ्ग तुरङ्गो मदेभ मदेभो रथस्थ रथस्य । इयाय क्षणेन स्फुरद्युद्धरङ्गे ब्वनज्जैत्रवाद्ये स्वनच्छिञ्जिनीके ॥४४॥

जहां जीत के बाजे बज रहे थे और घनुष की डोरी के शब्द हो रहे थे ऐसे उस युद्ध के मैदान में क्षण-भर में ही पैदल चलनेवाला पैदल चलनेवाले से, घुडसवार घुडसवार से, मदोन्मत्त हाथी का सवार मदोन्मत्त हाथी के सवार से और रथ पर बैठा योद्धा रथ पर बैठे योद्धा से मिल गया—भिडन्त करने लगा।

हाथियों की सूँडो से निकले हुए जलकण और उठती हुई धूलि का वर्णन साहित्यिक भाषा में देखिए, कितना सुन्दर बन पडा है— दृप्यह्न्तिकरोद्यता जलकणा व्योग्नि स्फुरतारका— कारा रेजुरभूच्च नाकसुदती-वक्त्र निशानायक.। धूलीमि. पिहिते च चण्डिकरणे सम्रामलीला बभौ निर्दोद्रापि विभावरीय सतत क्रीडह्माकुापि च ॥४५॥

उस समय मदोन्मल हाथियों की सूँडों से उछटे हुए जल के कण आकाश में वमकते हुए ताराओं के समान जान पडते थे, देवागना का मुख चन्द्रमा बन गया था और घूलि से सूर्य आच्छादित हो गया था, इसिल्ए वह संग्राम की क्रीडा निर्दोषा—दोषरिहत (पक्ष में, रात्र-रिहत) होने पर भी रात्र के समान सुशोभित हो रही थी। परन्तु विशेषता यह थी कि रात्रि में भी रथांग—पहिंधे (पक्ष में, चकवा) निरम्तर क्रीडा करते रहते थे—चूमते रहते थे।

क्रम से हाथियों, घोडो, रथो, पदातियो और सामन्तों के युद्ध का वर्णन करने के बाद काष्ठांगार और जीवन्धर के युद्ध का प्राजल वर्णन किया गया है। गद्ध और पद्य दोनों में ही गौडी रीति का आलम्बन लिया गया है जो कि वीर रस के सर्वेषा अनुकूल है। अन्त में जीवन्धर द्वारा काष्ठागार की मृत्यु का वर्णन देखिए—

कोपेनाय कुरूद्वह प्रतिदिश ज्वालाकलापोर्मिल चक्र शत्रुगले निपात्य तरसा चिच्छेद तन्मस्तकम् । देवा पुष्पमवाकिरन्नविकल श्लाघासहस्री सम लोकान्दोलनतत्पर कुश्वले कोलाहल कोऽप्यभूत् ॥१२२॥

फिर क्या था, जीवन्घर स्वामी ने क्रोघ में आकर, प्रत्येक दिशा में जिसकी ज्वालाएँ निकल रही थी, ऐसा चक्र शत्रु के गले पर गिराकर शीघ्र ही उसका मस्तक काट डाला, देवो ने अत्यधिक पृष्प बरसाये, और कुश्ओ की सेना में हजारो प्रशसाओं के साथ-साथ लोक में हलचल मचा देनेवाला कोई आश्चर्यंजनक कोलाहल हुआ।

काष्ठागार के मरते ही शत्रु-सेना में भगदड मच गयी। चारो और आतक छा गया और काष्ठागार के बन्धुजन भय से बिह्नुल हो गये। जीवन्धर स्वामी ने अभय घोषणा कर सबको शान्त किया। उस समय की निम्न पैक्तियाँ द्रष्टव्य हैं—

तदानी संत्रासपञायमान शात्रवबलमालोक्य, कुश्वीर करणाकर क्षणादमय-घोषणा विघाय तद्बन्धुता दीनामाहूय, तत्कालोचित-सभाषणादिमि परिसान्त्वयामास ।

विजयी जीवन्घर ने वैभव के साथ राज-मन्दिर में प्रवेश किया तथा कुररी की तरह विलाप करती हुई काष्ठागार की स्त्री और उसके पुत्रों को सान्त्वना दी। बारह वर्ष के लिए पृथ्वी को करमुक्त किया।

इस प्रकार जीवन्धरचम्पू के ३० पृष्ठों में युद्ध का वर्णन पूर्ण हुआ है।

П

# स्तम्मं ५: भौगोलिक निर्देश स्रौरं उपसंहार

# धर्मश्रमम्बद्धय का रत्नपुर

ं शिखों वर्ष पूर्व हुए। बर्मनाय का जन्मनगर रत्नपुर का पर आज वह कहाँ है, उसका बर्तमान काम क्या है? इसका कुछ निर्णय नहीं है। फिर भी उनके जीवन-वृत्त से यह अनुमान लगाया जा सकता है—रत्नपुरनगर पाटलिवृत्र पटना के समीपवर्ती होगा। क्योंकि तीर्थंकर धर्मनाथ ने उलकापात देख समार से विरक्त हो माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन दैगम्बरी दीक्षा ग्रहण की थी,। दीक्षा धारण करते समय उन्होंने षष्टोपवास अर्थात् दे दिन का उपवास लिया-या उसके बाद उनका पाटलिवृत्र (पटना) के राजा घन्यसेन के घर प्रथम आहार हुआ-था। इससे प्रतीत होता है कि उनके दीक्षा-स्थान और पाटलिवृत्र के बीच विशेष अन्तर नहीं था।

इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि युवराज अवस्था में उन्होंने श्रृगारवती के स्वयवर में जाने के लिए जब विदर्भ देश के लिए प्र्याण किया तो उन्हें मार्ग में गगा नदी मिली। किव ने नवम सुगुं के ६८ से ७६ तक के रलोकों में गगा का मनोहर वर्णन किया है। गगा को काष्ठ की नौका से पार कर वे विन्ध्याटवी में प्रविष्ट हुए तथा विन्ध्याचल पर उन्होंने निवास किया। साधु होने पर छद्यस्थ अवस्था में उन्होंने एक वर्ष तक विहार करने के बाद पुन दौक्षावन में प्रवेश किया और सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे ध्याना- कढ होकर केवल-ज्ञान प्राप्त किया। उनका यह दौक्षावन पाटलिपुत्र के समीप ही था। क्योंकि दौक्षावन, निवासस्थान के समीप ही रहता है दूर नही।

# जीवन्धर का हेमांगद देश और उनका भ्रमण-क्षेत्र

इस स्तम्भ में हम हेमागद देश, राजपुरी नगरी, चन्द्रोदय पर्वत तथा दक्षिण के उन् देशों का आधुतिक नामों के साथ परिचय देना चाहते थे जिनमें जीवन्धर कुमार ने भ्रमण किया था परन्तु सहायक सामग्री के अभाव में पूर्ण निर्णय नहीं हो सकने से असमर्थता है। फिर भी इस दिशा में विद्वानों ने जो अब तक प्रयत्न किया है उसकी सिक्षा जानकारी देना उचित समझते हैं।

सर्वप्रथम कर्निघम साहच ने 'एशिएँट जागरफी ऑफ इण्डिया' में हेमागद देश पर प्रकाश डालते हुए उसे मैसूर या उसका निकटवर्ती भूभाग ही हेमागद देश बतलाया

र तोर्थंकर को दोक्षा लेने के बाद जबतक केवल झान—पूर्णज्ञान नहीं हो जाता तबतक का उनका काल ख़बस्थकाल क्षह्माता है।

है। किन्छम साहब के कथन में हेमांगद के पास सुवर्ण की झानें, मलय पर्वत तथा समुद्र आदि का होना कारण बतलाया गया है, परन्तु प के. भुजबली शास्त्री भूडिबिद्री ने इस पर आपत्ति करते हुए अपना मन्तव्य प्रसिद्ध किया है कि हेमागद देश दक्षिण में न होकर विन्छ्याचल का उत्तरवर्ती कोई प्रदेश होना चाहिए। यहाँ मेरा तुच्छ विचार है यदि क्षत्रचूडामणि के—

इहास्ति मारते खण्डे अम्बूद्वीपस्य मण्डने । मण्डल हेमकोशाभ हेमाञ्जदसमाह्वयम् ॥४॥

---प्रथम लम्म

रलोक के 'हेमकोशाम' इस विशेषण पर जोर दिया जाये और इसका समास जैसा कि स्व. विद्वान् गोविन्दरायजी काव्यतीर्थं किया करते थे, 'हेमकोशाना सुवर्णनिधानानामाभा यिंसमस्तत्'—'जहाँ सुवर्ण के खजानें—खानो की आभा है' किया जाये तो कांनघम की युक्ति का समर्थन प्राप्त होता है। साथ ही राजपुरी के सेठ श्रीदत्त की समुद्र-यात्रा का वर्णन क्षत्रचूडामणि, जीवन्धरचम्पू, गद्यचिन्तामणि और उत्तरपुराण में समान रूप से पाया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि राजपुरी समुद्र के निकटस्थ होना चाहिए। विन्ध्योत्तर प्रदेश में न सुवर्ण की खानें है और न समुद्र की निकटता। मैसूर से दण्डक वन भी न अति दूर न अति समीप है। दण्डक वन में विजयारानी का तापसी के वेष में अपना परिचय दिये विना छिपकर रहना राजनीति का विषय है। क्योंकि उत्तरपुराण के अनुसार खददत्त पुरोहित ने काष्ठागारिक को बतलाया था कि राजा सत्यन्धर की विजयारानी से जो पुत्र होनेवाला है वह तुम्हारा प्राणघातक होगा। इसी प्रेरणा से काष्ठागारिक ने मत्यन्धर का घात किया था और जनकी रानी विजया तथा उसके पुत्र का घात करना चाहता था। विजया अपने भाई के घर नही गयी इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि काष्ठागारिक उसे वहाँ अनायास खोज सकता था।

गद्यचिन्तामणि में हेमागद का वर्णन करते समय सुवारी के बाग तथा उपजाऊ जमीन की अधिकता के कारण सदा उत्पन्न होनेवाले नाना प्रकार के धानों से परिपूर्ण गाँवों के उपशल्यो—निकटवर्ती प्रदेशों का भी वर्णन किया गया है। श्रेष्ठ सुपारी के वृक्ष दक्षिण में ही हैं विन्ध्योत्तर प्रदेश में नहीं, और जल की अधिकता से दक्षिण में ही सदा घान के खेत हरे-भरे दिखाई देते हैं विन्ध्योत्तर प्रदेश में नहीं।

यदि जीवन्वर उत्तर भारत के होते तो समकालीन राजा श्रीणक उनसे अपरिचित

१ देखो, जन सिद्धान्त भास्कर, भाग २, किरण ३ — 'महाराज जीवन्धर का हेमांगद वेश और क्षेमपूरी' शीर्षक लेख।

२ उत्तरपुराण की अपेक्षा जिनद्वसः।

३ 'वबिविवाय्यन्धकारित-परिसराभि मरकतपरिधपरिभावुकरम्भापरिरम्भरमणीयाभि पूग-वाटिकाभि प्रकटीक्रियमाणाकाण्ड्यावृद्धारम्भेण सर्वकालमुर्वराप्रायत्वा प्रथमान-बहुविध-सस्यसारेण ग्रामोपशल्येन नि शल्यकुटुम्बिवर्ग '। --गद्याचिन्तामणि, प्रथम लम्भ, पैराग्राफ १

न रहते और न मुनि अवस्था में देख उनमें देव की शंका कर सुधमीचार्य से प्रक्त करते। '
'यह वर्णन मात्र किव-सम्प्रदाय के अनुसार नहीं है किन्तु यथार्थ रूप में है। क्योंकि किव-सम्प्रदाय के अनुसार तो किसी भी वृक्ष का वर्णन हो सकता था पर अन्य वृक्षों का वर्णन न कर प्रमुख रूप से सुपारी के हो वृक्षों का वर्णन किया है। मिथिला के राजा गोविन्द महाराज की बहन विजया का विवाह दूरवर्ती राजा सत्यन्धर के साथ होना असम्भव बात नहीं है, क्योंकि जब विद्याधरों के साथ भी सम्बन्ध हो सकते हैं तब उत्तर और दक्षिण भारत की कोई बड़ी दूरी नहीं है। यही बात दक्षिण से जीवन्धर की विपुलाचल तक पहुँचने की है। जो कुछ भी हो विदद्गण विचार करें। दुख इस बात का है कि हम मात्र २५०० वर्ष पूर्ववर्ती देश और नगर का पता लगाने में भी समर्थ नहीं हो सक रहे हैं।

सुदर्शन यक्ष जीवन्धरकुमार को अपने निवास-स्थान चन्द्रोदय पर्वत पर ले गया है और वहाँ से उतरकर उन्होंने पल्लव आदि देशों में परिभ्रमण किया है, इससे पता चलता है कि चन्द्रोदय पर्वत दूर नहीं है। क्या यह सम्भव नहीं है कि दक्षिण का चन्द्रगिरि ही चन्द्रोदय हो, मुदर्शन यक्ष व्यन्तरदेव हैं, व्यन्तरों का निवास जहाँ कहीं भी होता है और उनकी इच्छानुसार मनुष्यों की दृष्टि के अगोचर भी रह सकता है।

जीवन्घर कुमार के विहारस्थलों में से क्षेमपुरी के विषय में भी प के भुजबली शास्त्री ने अपने एक लेख में प्रकट किया है कि यह वर्तमान बम्बई (महाराष्ट्र) प्रान्तान्तर्गत उत्तर कन्नड जिला का गेरुसोप्पे ही प्राचीन क्षेमपुरी या क्षेमपुर था। गेरुसोप्पे का दूसरा नाम भल्लानकीपुर हैं। यह होन्नावर से पूर्व अठारह मील दूर पर अवस्थित हैं। जो भी हो, शास्त्रीजी दक्षिण प्रान्त के हैं और वहाँ के स्थानों से अत्यन्त परिचित है।

### टोकाएँ और टिप्पण

धर्मशर्माम्युदय और जीवन्धरचम्मू के इस अनुशीलनात्मक अध्ययन से म्पष्ट हैं कि महाकवि हरिचन्द्र एक उच्चकोटि के किव हैं। उनके उपर्युक्त दोनो ग्रन्थ संस्कृत-साहित्य के गौरव को बढानेवाले हैं। इन ग्रन्थों में अलकार, रस, ध्विन, गुण और रीति के जैसे निदर्शन उपलब्ध है वैसे अन्यत्र कम मिलते हैं। दोनो ग्रन्थों के नायक घीरोदात्त है। इनका चरित्र-चित्रण किव ने इतनी सावधानी से किया है कि उनके जीवन की पवित्रता पद-पद पर प्रकट होती है।

इनमें घर्मशर्मीम्युदय का प्रचार अत्यधिक रहा है। यही कारण है कि इसकी हस्तिलिखित प्रतियाँ उत्तर और दक्षिण के अनेक शास्त्र-भाण्डारों में सगृहीत है जबिक

नानाभागपयोधिमग्नमतयो बैराग्यदूरोज्भिता
 देवा न प्रभवन्ति दु सहतमा बोद्ध मुनीनां धुरम् ।
 इत्याहु पग्नागमस्य परमां काष्ठामधिष्ठास्मव
 स्तइदेवो मुनिवेषमेष कलयन् दरयेत कस्मादिष ॥--गद्याचिन्तामणि

जीवन्घरचम्पू की प्रतियां शास्त्र-भाण्डारों में दुर्लभ है। सम्पादन के लिए मात्र बस्बई के माण्डार में एक प्रति प्राप्त हुई थी। धर्मशर्माम्युदय पर दो संस्कृत टीकाएँ उपलब्ध हैं परन्तु जीवन्घरचम्पू पर आज तक किसी टीका या टिप्पण का परिज्ञान नही हुआ है। जीवन्घरचम्पू का गद्यभाग अत्यन्त दुरूह है अत टीका के बिना उसके अध्ययन-अध्यापन में कठिनाई का अनुभव होता था। फलत मैंने इस पर एक विस्तृत संस्कृत टीका स्वयं लिख दो है और परिशिष्ट में हिन्दी अनुवाद भी कर दिया है। प्रसन्नता की बात है कि भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी से प्रकाशित जीवन्घरचम्पू का यह संस्करण विद्वानों को रुचिकर हुआ है और उसकी प्रथमावृत्ति शीघ ही समाप्त हो गयी है।

धर्मशमम्युदय के सस्कृत टीकाकार यशस्कीति के विषय में जितना कुछ ज्ञात हो सका है उसे आगे दिया जा रहा है।

# धर्मशर्माम्युवय के संस्कृत टीकाकार यशस्कीति

धर्मशर्माम्युदय पर दो सस्कृत टोकाएँ है। एक सन्देह्ब्वान्तदीपिका जो मण्डलाचार्य लिलतकीर्ति के शिष्य प यशस्कीर्ति के द्वारा रचित है और दूसरी देवर-किविनिमत है जिसकी प्रतियाँ मूडिबद्री के जैनमठ में विद्यमान है। 'सन्देह्ब्वान्त-दीपिका टोका' मेंने द्वारा सम्पादित होकर भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी से प्रकाशित हो चुकी है। सस्कृत काव्यों की टोका में मिललनाथ की पद्धित का विशेष समादर है क्योंकि उसमें अध्येताओं के बुद्धि-विकास पर दृष्टि रखते हुए उन्होंने कोष, विग्रह, समास, व्याकरण आदि सभी उपयोगी विषयों का समावेश किया है, परन्तु 'सन्देह्ब्वान्त-दीपिका' में मात्र ग्रन्य का भाव प्रदिश्ति करने का आभिप्राय रखा गया है। इस पद्धित में सक्षेप होता है पर अध्येता की आवश्यकता पूर्ण नहीं होती। धर्मशर्माम्युदय जिस उच्चकोटि का काव्य है उसकी सस्कृत टीका भी उसी कोटि की होती तो अच्छा रहता।

सम्कृत टीकाकार यशस्कीित कब हुए इसका मैं कुछ निर्णय नहीं कर सका परन्तु पृष्पिका-वाक्यों में इन्होंने अपने आपको मण्डलावार्य लिलतकीित का शिष्य घोषित किया है। एक मट्टारक लिलतकीित वह है जिन्होंने जिनसेन के आदिपुराण और गुणभद्र के उत्तरपुराण पर सस्कृत टीका लिखी है। वे काष्ठासघ स्थित माथुरगच्छ और पुष्करगण के विद्वान् तथा जगत्कीित के शिष्य थे। इन्होंने आदिपुराण की टीका सवत् १८७४ के मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदा रविवार के दिन समाप्त की है तथा उत्तरपुराण की टीका सवत् १८८८ में पूर्ण की है। सस्कृत टीकाकार प यशस्कीित यदि इन्हीं लिलतकीित के शिष्य है तो उनका समय भी यही ठहरता है, परन्तु सम्पादन के लिए प्राप्त हस्तलिखित प्रतियों में श्री ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवन बम्बई से जो सस्कृत टीका-सिहत प्रति प्राप्त हुई थी उसका लेखन काल १६५२ सवत् लिखा हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि धर्मशर्मास्युदय के सस्कृत टीकाकार, आदिपुराण के टीकाकार

छिलतकीर्ति के शिष्य न होकर किसी अन्य छिलतकीर्ति के शिष्य हैं तथा १६५' स्वत् से तो पूर्ववर्ती हैं ही।

धर्मशर्माम्युदय काव्य का प्रथम विवरण पीटर्सन ने अपनी एक संस्कृत-ग्रन्थों की खोज सम्बन्धी रिपोर्ट में दिया था और बम्बई की काव्यमाला सीरीज के अष्टम ग्रन्थ के रूप में इसका प्रथम बार प्रकाशन सन् १८८८ में हुआ था। उसी संस्करण की और भी दो-तीन आवृत्तियाँ हो चुकी। ये आवृत्तियाँ मूल और सिक्षस पाद-टिप्पण के साथ प्रकाशित हुई थी। अब यशस्कीर्ति की संस्कृत टीका और मेरे हिन्दी अनुवाद के साथ भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी से प्रकाशित हुआ है। इसका सम्पादन ८ हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर किया गया है।

### उपसंहार

इस प्रबन्ध में धर्मशर्माम्युदय और जीवन्धरचम्पू का अनुशीलन तो है ही साथ में शिक्षपालवध, चन्द्रप्रभचरित, किरातार्जुनीय, नैषधीयचरित, गद्यचिन्तामणि, क्षत्र-चूडामणि, दशकुमारचरित, वर्द्धमानचरित, विक्रान्तकोरव और उत्तररामचरित आदि की भी तत्तत् प्रकरणों में समीक्षा की गयी है। अत इस एक प्रबन्ध के अध्ययन से अध्येता अनेक ग्रन्थो की जानकारी प्राप्त कर सकता है। संस्कृत-साहित्य अत्यन्त विस्तत है। विभिन्न कवियो ने अपनी-अपनी शैली से उसमें पदार्थ का निरूपण किया है। साहित्य, ततततकालीन स्थिति को प्रकाशित करने के लिए आदित्य का काम देता है। अत उसका सरक्षण और सवर्द्धन करना प्रत्येक विद्वान् का कर्तव्य है। यह तुलनात्मक अध्ययन का युग है। इस युग का अध्येता यह जानना चाहता है कि अमुक वस्तु का वर्णन अमुक लेखक ने किस प्रकार से किया है। आज का लेखक भी अध्येता की अभिरुचि का ध्यान रखता हुआ अपने ग्रन्थ में इस प्रकार की अनुशीलनात्मक सामग्री प्रस्तृत करता है। जहाँ पहले ग्रन्थ के प्रारम्भ मे प्रस्तावना के नाम पर कुछ भी नहीं रहता था वहाँ आज अल्पकाय ग्रन्थो के ऊपर भी विस्तृत प्रस्तावनाएँ लिखी जाती है। सच पूछा जाये तो यह प्रबन्ध, धर्मशर्माग्युदय और जीवन्धरचम्पू की विस्तृत प्रस्तावना ही है। इस प्रस्ता-वना के साथ यदि उक्त प्रन्थों का अध्ययन किया जाये तो उनके कितने ही गृहस्थल अनायास स्पष्ट हो जायेंगे।

अन्त में प्रबन्धगत श्रुटियों के खिए क्षमा-याचना करता हुआ प्रबन्ध का उपसहार करता हूँ।

### अस्यनिवेदनम्

#### मन्दाकान्ता

ş

भो विद्वासो निखिलनिगमाम्भोधिनिष्णातिचत्ताः
पीत्वा पीत्वा सुजनक्रुपया काव्यपीयूषलेशम् ।
किंचित् किंचित् विरचितमिद काव्यकेलीयमान
मान देव्या सकलसुखदायाः शिव शारदाया ॥

२

काव्याकाशे रविरिव कवियों बभासे हरीन्दुध्यीय ध्याय तमिष्ठहृदय तस्य काव्यद्वयेऽहम् ।
बुद्धचायाम शिशुजनमनोध्वान्तविध्वसकामध्वक्रे यूय स्वलितनिचय मे क्षमध्वं क्षमध्वम् ॥

## अनुष्टुप्

ş

हरिचन्द्रकृतं धर्मशर्माम्युदयसज्ञितम् । चम्पुजीवन्घर चापि रम्य कविजनप्रियम् ।

X

शारदाकण्ठहाराभ ललित ललितोपमम् । काव्ययुग्म मनस्तुष्ठग्रै भूयात्कोविदसहते. ॥

٩

हरिचन्द्रकृतं कान्य कान्यपोयूषपायिनाम् । मोदाय सतत भूयात् सुधिया भृवि विश्वतम् ॥

П

# सहायक ग्रन्थ-मुची

## पाण्डुलिपियाँ

- (१) धर्मशर्माम्युदय, ऐलक पन्नालाल, सरस्वती भवन बम्बई, लिपि सवत् १६५२ वि. स ।
- (२) धर्मशर्माम्युदय, भाण्डारकर रिसर्च इस्टीट्यूट पूना, लिपि सवत् १५३५ विसः।
- (३) जीवन्धरचम्पू, भूलेश्वर जैनमन्दिर बम्बई, लिपि संवत्—अज्ञात

#### सिद्धान्तग्रन्थ

- (४) षट्खण्डागम, बन्धस्वामित्विवय-अधिकार, भाग ८, शिताबराय लक्ष्मी-चन्द्र ग्रन्थमाला अमरावती द्वारा १९४७ ई. में प्रकाशित ।
- (५) मोक्षशास्त्र (तत्त्वार्थसूत्र) जैन विजय प्रेस सूरत से प्रकाशित, सम्पादक—पन्नालाल साहित्याचार्य, सन् १९७१ (अष्टमावृत्ति)

### महाकाव्य

- (६) धर्मशर्माम्युदय-भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी (सम्पादक-पन्नालाल साहित्याचार्य) सन् १९७१ में प्रकाशित।
- (७) रघुवश-कालिदास, निर्णय सागर, बम्बई से १९२५ मे प्रकाशित।
- (८) चन्द्रप्रभचरित—वीरनन्दी, प अमृतलालजी सा आ द्वारा सम्पादित और ब जीवराज ग्रन्थमाला सोलापुर से प्रकाशित सन् १९७१।
- (९) वर्धमानचरित-असगकित, सम्पादक जिनदासशास्त्री, मराठी टीका सहित, सोलापुर से सन् १९३१ में प्रकाशित।
- (१०) मुनिसुन्नतकाच्य, अर्हद्दास, सम्पादक प के भुजबली शास्त्री, जैन सिद्धान्तभवन, आरा से १९२९ में प्रकाशित ।
- (११) शिशुपालवय, महाकि माघ, निर्णयसागर प्रेस बम्बई से सन् १९१४ मे प्रकाशित।
- (१२) नैषधीयचरित, श्रीहर्ष, निर्णय. बम्बई से १९१२ में प्रकाशित।
- (१३) किरातार्जुनीय, भारवि, ,, १९२२ ,,
- (१४) कुमारसम्भव, कालिदास, ,, १९१२ ,,

(१५) क्षत्रचूडामणि, वादीअसिंह, टी. एस. कुप्पूस्वामी द्वारा सम्पादित तजौर में सन् १९०३ प्रकाशित ।

#### गद्यकाव्य

- (१६) गद्यचिन्तामणि, वादीर्मीसह, पन्नालाल साहित्याचार्य द्वारा सम्पादित और भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी से १९६८ में प्रकाशित।
- (१७) कादम्बरी, बाणभट्ट, निर्णय सागर बम्बई से १९४० में प्रकाशित
- (१८) दशकुमारचरित, दण्डी, ,, १९१३ ,,
- (१९) श्रीहर्षचरित-बाणभट्ट ,, १९३७ ,,
- (२०) कादम्बरी—एक अध्ययन, वासुदेवशरण अग्रवाल, चौलम्बा विद्याभवन से १९५८ में प्रकाशित ।

#### चम्पूकाव्य

- (२१) जीवन्धरचम्पू, महाकवि हरिचन्द्र, सम्पादक पन्नालाल साहित्याचार्य भारतीय ज्ञानपीठ से १९५८ में प्रकाशित ।
- (२२) यशस्तिलकचम्पू-सोमदेव, निर्णय सागर बम्बई से १९०३ मे प्रकाशित ।
- (२३) नलचम्पू, त्रिविक्रमभट्ट, निर्णय सागर बम्बई से १९३१ में प्रकाशित ।
- (२४) पुरुदेवचम्पू, अर्हद्दास, सम्पादक पन्नालाल साहित्याचार्य भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी मे प्रकाशित सन् १९७२।

#### पुराण

- (२५) महापुराण अपभ्रशभाषा पुष्पदन्त, माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बई से प्रकाशित । प्रथम भाग १९३७ । द्वितीय भाग १९४० । तृतीय भाग १९४१ ।
- (२६) उत्तरपुराण, गुणभद्राचार्य, सम्पादक पन्नालाल सा आ. भारतीय ज्ञानपीठ से सन् १९५४ मे प्रकाशित ।

#### नाटक

- (२७) विक्रान्तकौरव, हस्तिमल्ल, सम्पादक पन्नालाल सा आ चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी से १९६९ में प्रकाशित।
- (२८) उत्तररामचरित, भवभूति, चौखम्बा विद्याभवन से १९५७ में प्रकाशित ।
- (२९) अभिज्ञानशाकुन्तल, कालिदास, निर्णय सागर १८९५ मे प्रकाशित ।

#### साहित्य

(३०) काव्यप्रकाश, मम्मट, आनन्दाश्रम मुद्रणाज्य पूना से सन् १९११ में प्रकाशित ।

- (३१) रसगंगाधर पण्डितराज जगन्नाथ, चौखन्या विद्यामवन वाराणसी से १९५७ में प्रकाशित ।
- (३२) अलंकार-चिन्तामणि, अजितसेन, कोल्हापुर से १८२९ शकाब्द में प्रकाशित।
- (३३) साहित्यदर्पण, विश्वनाथ कविराज, चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी से १९५७ में प्रकाशित।
- (३४) व्यन्यालोक, आ आनन्दवर्षन ज्ञानमण्डल लिमि. काशी से सन् १९३३ में प्रकाशित!
- (३५) सुवृत्ततिलक, क्षेमेन्द्र, चौखम्बा विद्याभवन से १९३३ में प्रकाशित ।

#### छन्दोग्रन्थ

- (३६) छन्दोमञ्जरी, चौलम्बा विद्याभवन से १९४० में प्रकाशित।
- (३७) वृत्तरत्नाकर-केदारभट्ट, निर्णय सागर १९२६ में प्रकाशित ।

#### व्याकरण

(३८) सिद्धान्तकौमुदी, भट्टोजि दीक्षित, तत्त्वबोधिनी सहित बेंकटेश्वर प्रेस बम्बई से सन् १९२९ में प्रकाशित ।

#### कोष

- (३९) अमरकोष (सस्कृत टीका सहित) निर्णय सागर से सन् १९१५ में प्रकाशित।
- (४०) विश्वलोचन कोष, घरसेन, सोलापुर से प्रकाशित।

#### शोधप्रबन्ध

(४१) संस्कृत साहित्य के इतिहास में जैन कवियो का योगदान—ले डा. नेमिचन्द्र जी शास्त्री, आरा, भारतीय ज्ञानपीठ से सन् १९७१ में प्रकाशित।

# इतिहासग्रन्थ

- (४२) सस्कृतसाहित्य का इतिहास-ले डॉ बलदेव उपाध्याय शारदामन्दिर वाराणसी से सन १९५८ में प्रकाशित ।
- (४३) जैन साहित्य का इतिहास, ले नाथूराम प्रेमी हिन्दीग्रन्थरत्नाकर बम्बई से सन् १९५६ में प्रकाशित ।

### पत्र-पत्रिकाएँ

(४४) जैनसिद्धान्तभास्कर-भाग २, किरण ३, जैनसिद्धान्तभवन, आरा।